### महामहोपाध्यायमाधवाचार्य्यविरचितः ।

### कालमाधवः।

श्रीचन्द्रकान्ततकांलङ्कारकृत-संक्षिप्रटिप्यममेतः।

सोऽयम्

श्रीकृष्णदासात्मज—गङ्गाविष्णोः अध्यक्ष " छक्ष्मीवेङ्कटेश्वर " मुद्रणाख्ये मैनेजर पं॰ विष्कृहेश्वर वाजपेयात्मन स्वाम्यर्थे सुद्रीयत्वा प्रकाशितः ।

शकाब्दाः १८३८, संवत् १९७३.

कल्याण-मुंबई.

अस्य प्रथस्य पुनर्भृद्रणाद्यधिकाराः यन्त्राधिकारेणा स्वायसीकृताः ।

# U.G.C. BOOK

S.V.O. College Library,

कालमाधवनाम्ना प्रसिद्धोऽयं कालनिर्णयामियो प्रन्थः । कवित् कालमाधवीयतयाप्यस्य निर्देशो दृश्यते । सोऽयं प्रन्थः पराझर-स्मृतिद्याख्यापरिशिष्ठरूपः पराझरस्मृतिव्याख्याप्रणयनानन्तरं प्रणीतः । तथा चास्य प्रन्थस्योपक्रमणिकागतः श्लोकः—

"व्याख्याय माधवाचार्यो धर्मान्पाराज्ञरान्य । तदनुष्ठानकालस्य निर्णयं वक्तुमुद्यतः ॥ ''

अस्मिन् प्रन्थे पश्च मकरणानि सन्ति । प्रथमसुरोद्धातमक-णम् । द्वितीयं वत्सरमकरणम् । तृतीयं प्रतिपत्मकरणम् । चतुर्थं द्वितीयादिमकरणं वावशिष्टतिथिमकरणम् । पश्चमं प्रकीणकमकरणं वा नक्षत्रादिमकरणम् ।

प्रथम उपोद्धातप्रकरणे दर्शनशास्त्रशित्याः विचारेण कालसन्त्रं, निर्णययोग्यता, नित्यानित्यभेदेन काल्द्रैविध्यं, नित्यकालस्त्वीश्वर एवं स च कमोदी स्मत्वयः, जन्यकालमध्ये त्वव्दस्य सुख्यत्वं निमेषादीनां तु तदाश्रिततया गौणत्वभित्येतदर्थजातमभिद्दितस् ।

द्वितीये बस्सरमकरणे बस्सरायनऋदुमासपक्षा निरूपिताः । तत्र चान्द्रसीरसावननाक्षत्रवाहरूपत्यमेदात् पञ्चविधो बस्सरः, विषयवि - ज्ञेषे तेषाप्रपयोगश्च निर्णातः । दक्षिणायनोत्तरायणमेदेन द्विविधमयनै कर्मविद्येषे तयोविनियोगश्च द्विति च चान्द्राः सीराश्च । तेषा विषय-विद्योगश्च समर्थितः । चान्द्र-तीर-वाबन-नाक्षत्रभेदात् चित्रचान्त्र समर्थितः । चान्द्र-तीर-वाबन-नाक्षत्रभेदात् चत्रविद्योगासः । चान्द्रोऽपि दर्शान्त-पूर्णिमान्तमेदात् द्विविधः । कर्म-विद्योग चत्रा विद्यामासः । चान्द्रोऽपि दर्शान्त-पूर्णिमान्तमेदात् द्विविधः । कर्म-विद्योग चत्रा विद्यामासः । चान्द्रोऽपि दर्शान्त-पूर्णिमान्तमेदात् द्विविधः । कर्म-विद्योग मत्रास्त विद्यामासः । पत्रवर्षे असं-क्षान्ता मत्रमासः मत्रवर्षे असं-क्षान्ता मत्रवर्षे । स्चोत्तमासद्वपाते तद्वर्षे एको मासो द्वित्रकान्तोऽपि भवति । तेषु चाद्यमः संसप्रकृत्यः , जन्तिमोऽधिमासः, द्विसंकान्तस्तु क्षयमास इत्यद्वस्यतिरिति चोच्यते । तेषु किं कर्म करणीर्यं किं वा न करणी-प्यमित्येतत् सर्वयुक्तसः ।

तृतीये प्रतिपत्पकरणे तिथयो निर्णीताः । तिथीनां शुद्धात्व-विद्धात्वे निरूपिते । प्रतिपदि उपवासिकमक्तनक्तायाचितव्रतदानमे-देन षड्वाधदेवकम्पीणः, एकोद्दिष्टपार्वणमेदेन द्विविधपिऽयक-मणश्च काळो निरूपितः ।

. चतुर्थे द्वितीयादिप्रकरणे द्वितीयाद्या दर्शान्तास्तिथयः कर्मयो-ग्यतया निरूपितः। इष्टी पर्व निर्णीतम् । पर्वसन्धिश्च व्यव-

स्थापितः । इष्टेरिष्टविकृतीनां चानुष्टानकालो दर्शितः ।

पञ्चमे नक्षत्रादिमकरणे नक्षत्र-योग करण वारा निरूपिताः । सं-क्रान्तिपुण्यकालः, तत्र कर्तव्यं च दर्शितम्। प्रहणं निर्णातम् । तत्र प्रहणविद्येषे क्षेत्रविद्येषस्य नदीविद्येषस्य च माहात्म्यसुपदार्शितम् । प्रहणे मोजन-विधिनिषेत्रो चिन्तितौ । प्रहणे वेषश्च निरूपितः।

उपोद्धातप्रकरणस्यादौ स्ठोकैरेकाऽनुक्रमणिका ग्रन्थकृता रचिता। या कालमाधवकारिकेत्यारूयायते । सा त्वतीव समीचीना, विचार-सहिता, समस्तट्यवस्थानिर्णायिका च । मूल्यन्थमनधीत्यापि केवळं तदैव शक्यन्ते कमीवेशेषेषु तिथिविशेषा निर्णतुम् ।

अस्य ग्रन्थस्य शोधनार्थं चस्वारे पुस्तकानि संग्रहीतानि । एकं अस्यातिकसमाजपुस्तकालयस्थं सो० चिह्नितं नातिसमीचीनम् । अपरं कलिकाता-शोभाविपणिस्थराजगृहादानीतं क० चिह्नितं नाति-परिग्रुद्धम् । अन्यरकाशीतः क्रीतं सु० चिह्नितं मागः परिग्रुद्धम् । इतरत् श्रीमदीश्वरचन्द्रविद्यामागरमहाशयपुस्तकालयादाहृतं वि० चिह्नितं परिग्रुद्धम् प्रायः सर्वेश्वेत विवरणद्वरुद्धत्व त्रित्यामान्यस्थान्यस्थित्याम् । अस्य श्रीधनादा चयामाति क्रुतो यवः, तथापि पयदसङ्गतनुपलल-स्यवेत तत्रत् कुपया शोधनीयं विद्वस्तिरिति शिवम् ।

सोइयं प्रन्थों महामहोपाध्यायेन माध्याचार्य्येण रचित इस्ये-द्वपक्रमणिकायामेव स्पष्टम् । माध्याचार्य्येथ बुक्रणमहाराजस्य कुळपुरुमेन्त्री चासीदिर्यतद्प्यत्रेव व्यक्तम् । सोऽयं मायणाचा-र्यस्य श्रीमत्याश्च पुत्रः मख्यातस्य वेद्माष्यादिग्रन्यकर्षुः साय-णाचार्यस्य भ्राता यद्यःशाखी भारद्वाजगोत्रश्चेति । एतत्प्रणीतप- राज्ञरस्मृतिव्याख्यातोऽत्रगम्यते । तथाच तदुपक्रमणिकागतो। श्लोको.—

" श्रीमती जननी यस्य सुकीर्त्तिमीयणः पिता । सायणी भोगनायश्च मनोद्धदी सहोदरी ॥ यस्य बैधायनं सूत्रं शाखा यस्य च याजुषी । भारद्वाजं कुळं यस्य सर्व्वज्ञः स हि माधवः ॥ " इति ॥

सोऽयं सायणाचार्यस्याप्रज एवासीज्ञ त्वतुज्ञः,—इति सायणा-चार्ययेक्कतयज्ञतन्त्रसुधानिधिग्रन्याद्वगम्यते । तथाच तद्प्रन्थे सायणाचार्येणोक्तमः.—

'' तस्याभृदन्वयगुरुस्तुत्वसिद्धान्तदूर्शकः ।

सर्व्वज्ञः सायणाचार्यो मायणार्व्यतन्द्रवः ॥ उपेन्द्रस्येव यस्यादीदिन्द्रः सुमनसां प्रियः ।

उपन्द्रस्यव यस्यादा।दन्द्रः सुमनसा ।प्रयः । महाऋतूनामाहत्ती माधवार्घ्यसहोदरः ॥ '' इति ।

अतप्र सायणाचार्यंग च्येष्ठे आति सत्त्यतिशयात् प्रायः स्विनिर्मिता प्रन्था माधवीयतया निर्देष्टाः । न तु माधवतायणयो-रेक्यमिति आमितव्यं, उक्तप्रमाणेभ्यस्त्वोभेदावगतेः । परं सायणोति माधवाचार्य्याजनामवत् वंशनामापीति प्रतियते । तथाच सायणाचार्य्योवरचितायां माधवीयाख्यायां थातुवृत्ती उपक्रमाणेभ्वायां तेनोक्तम् .—

" तस्य मिन्त्रिश्चारत्नमस्ति मायणसायणः । यः रूपाति रत्नगर्मेति यथार्थयति पार्थिवीम् ॥ तेन मायणपुत्रेण सायणेन मनीषिणा । आरूयया माधवीयेयं धातुन्तृत्तिर्विरच्यते ॥ "

अत्र हि पूर्वेश्लोके मायणस्य सायणावशिक्षेत्रो वंशनामत्व-ग्रस्यावगमयति । उत्तरश्लोके च व्यक्तमस्य व्यक्तिविशेषनामत्वम-भिद्दितम् । सायणशब्दस्य वंशनामत्वादेव सर्वेदर्शनसंग्रहे माधवा-चार्घ्यस्यापि सायणतयोहेखः सङ्गच्छते । यथा,— " श्रीमत्तायणमाधनः प्रमुरुपन्यास्थत् सतां प्रीतये ।'' सायणज्ञान्दस्य वंज्ञानामत्वं सुन्यक्तमवगम्यते तत्रेव । यंथा,—

" श्रीमत्सायणंदुग्धाव्धिकौस्तुमेन महीजसा ।

क्रियते माधवार्येण सर्वदर्शनसंग्रहः ॥ "
कालमाधवाद्युपक्रमणिकासु " सोऽहं प्राप्य विवेकतीर्थपदवीं"—
इति स्वयमभिधानात् " विवेकतीर्थी " इत्युपाधिमीधवाचार्यस्यासीिदित्यवगम्यते । " विवेकतीर्थीते पदवीमभिधां"—इति कालमाधवटीकायां चाल्यातम् । सोऽयं भारतीतीर्थीभ्यस्य कर्यापि
यतीनद्रस्य शिष्य इत्येतदेतत्कृतग्रन्थेषु बहुशो छेलदर्शनादवगः
स्यते । परं सद्यदर्शनसंग्रहे शाङ्गेषाणितनयः सर्व्यक्षिष्णपुरुराणे
नमस्कृतीऽनेन ।

अनेन किल माधवाचार्य्येण जैमिनीयन्यायमालाविस्तरोऽपि निरमायि, पुराणसारोऽपि ब्याख्यातः । तथा च न्यायमाला-

गती श्लोकी,-

" निर्माय माधवाचार्यो विद्वदानन्ददायिनीम् । जैमिनीयन्यायमालां व्याचष्टे बालबुद्धये ॥ श्रुतिस्मृतिसदाचारपालको माधवो बुधः । स्मार्त्त व्याख्याय सर्वार्थं द्विजार्थं श्रीतमुखतः ॥ "

उत्तरश्चोकः स्वयमेव व्याख्यातो यथा,—सर्व्ववणीश्रमानुग्रहाय पुराणसारपराज्ञरस्मृतिव्याख्यानादिना स्मान्तें धर्ममः पूर्वे व्या-ख्यातः, इत्तीं द्विज्ञानां विशेषानुग्रहाय श्रीतधर्मव्याख्यानाय प्रयुत्तः इति । वेदमाष्यन्तु न माधवाचार्यमणीतं, किन्तु तद्वुज-सायणाचार्यमणीतमेव । तथा च सायणाचार्यकृतयज्ञतन्त्रसुधा-निधिग्रन्ये सायणाचार्य्यं प्रति सभासदाष्ठक्तिः,—

" अधीताः सकला वेदास्ते च दृष्टार्थगौरवाः । त्वत्मणीतेन तद्गाष्यप्रदीपेन प्रथीयसा ॥ "

अतएव वेदमाब्ये जैमिनीयन्यायमालाश्लोकोद्धरणवेलायां

न्यायविस्तरकार आह,—इत्युक्तिः सङ्गच्छते । अतएव च वेद-भाष्यादी सायणाचार्यकृतितयोहेखः । यच कवित्,

" कृपालुमाधवाचाय्यों वेदार्थ वक्तुमुद्यतः । ''

इत्युक्तिर्दृश्यते, साऽपि ज्येष्ठे भ्रातिर मत्त्यतिशयख्यापनार्था । स्वकृतेरेव तत्कृतितयोष्टेसस्तस्मिन् भक्तयतिशयमेव रूयापयति । अतएव तत्रीव तत्तत्प्रपाठकादिपरिसमाप्ती " इति सायणाचार्यन विराचिते माधवीये वेदार्थमकाको " इति पुष्पिकायां लिखितम्। सोऽयं बुकस्य बुक्कणस्य वा महाराजस्य कुलगुरुर्मन्त्री चःसीत्। खुकस्तु चन्द्रवंशी सङ्गमनाम्नो महाराजस्यात्मजः । खुकस्यात्मजस्तु इरिहरनामा आसीत् इति यज्ञतन्त्रसुधानिधौ सुव्यक्तम् । यथा,---

" वंशे चान्द्रमसे तदन्वयानिधिः श्रीसङ्गमोऽभूत्रृप-स्तरमात् प्रादुरभूदभीष्टसुराभेः श्रीबुकपृथ्वीपतिः ॥ हरिहरानेभभूमा कामदोऽभूजागत्यां हरिहरनरपाळस्तस्य भृष्णुस्तनूजः ॥ "

मायणस्तु सङ्गमस्य मन्त्री वभूव इति माधवीयधातुवृत्ती दृश्यते । यथा,---

'' अस्ति श्रीसङ्गमध्मापः पृथ्वीतलपुरन्दरः । तस्य मन्त्रिशिखारत्नमस्ति मायणसायणः ॥ "

सायणस्तु बुक्कस्य परतो हरिहरस्य च मन्त्री आसीदि।ति तदी-याद्वेदभाष्यात् यज्ञतन्त्रसुधानिधिग्रन्थाचावगम्यते । स खल्वयं माधवाचार्यः रामानुजाचार्यात् जैनहेमचन्द्राचार्यात् काव्य-प्रकाशाच पराचीन हाते एतत्कृतसर्व्यदर्शनसंग्रहे तेपामुळेखदर्श-नादवधार्यते ।

तदेवं माधवसायणयोर्जन्थेभ्यो यावत्तयोरितिवृत्तसुपलब्धुं शक्यं तावदेव मयोपनिवद्धं, नात्र किमापे स्वप्रतिभयोद्दंकितं कल्पनया वा कळुषीकृतम् । इत्यास्तां विस्तरः ।

श्रीचन्द्रकान्तशम्मी

## वर्णक्रमानुसारिणी कालमाधवस्य विषयसूची।

| 4044113(11(4) 41(4) 41(4) 41(4)          |          |                                 |              |          |  |  |
|------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|----------|--|--|
| विषयः पृष्ठे                             | पंक्ती   | विषयः                           | पृष्ठे       | पंक्ती   |  |  |
| অ.                                       |          | अहर्विभागे पंचमत                | भेदाः ८६     | 3        |  |  |
| आद्भेः पारणस्याशितान-                    |          | अही नन्यायः                     | २२९          | १८       |  |  |
| शितोभयात्मकत्वम् २२४                     | २२       | 9                               | AI.          |          |  |  |
| अधिकारिभेदेन नक्तस्य                     |          | आगमन्याययोरस्                   | <b>स्</b> वे |          |  |  |
| कालभेद्व्यवस्था-                         |          | शिष्टाचारात्रि                  | र्णय-        |          |  |  |
| निंर्णयः १०६                             | ર્૦      | कथनम्                           | १४१          | 58       |  |  |
| अपराह्वद्वयेऽप्यमावस्या-                 |          | आमाश्रद्धावाधिः                 | २८९          | ঙ        |  |  |
| या अमाप्ती प्रातेषद्यपि                  |          | आमश्राद्धादीनां                 | काल-         |          |  |  |
| तत्श्राद्धकरणम् २५०                      | २१       | कथनम्                           | ९६           |          |  |  |
| अपराह्ने देवादननुष्टाने                  |          | आमिक्षाऽधिकरः                   | गम् १६७      | 80       |  |  |
| सायाह्नेऽपि पार्व्ण-                     |          |                                 |              |          |  |  |
| स्य कर्तव्यतानिर्णयः १२५                 | १८<br>२१ | इष्टिकालनिर्णयः                 | २५२          | २        |  |  |
| अमावस्यानिर्णयः २४६                      | 41       | इष्टिविकृतिन्याये               | न पशु-       |          |  |  |
| अमावस्याज्ञाब्दार्थानिर्व्वः<br>चनम् २५३ | ۹        | सोमविकृत्योः                    | काल-         |          |  |  |
| अमावस्याश्राद्धे ग्राह्म-                | ,        | <b>निर्णयः</b>                  | રદ્દ છ       | ર        |  |  |
| तिथिनिर्णयः २४७                          | १८       | इष्टिविकृतीनां पर               | र्व-         |          |  |  |
| अयननिरूपणम् •••• ४३                      | Ę        | कालत्वम्                        | २६४          | Ę        |  |  |
| अयाचितनिर्णयः ११०                        | હે       | इष्टेः पर्व्वप्रतिपत            | काल-         |          |  |  |
| अल्पायां द्वादश्यामरुणो                  | ,        | स्वम्                           | २९७          | १        |  |  |
| दये स्त्रानार्चनादिसः                    |          |                                 | ভ_           |          |  |  |
| र्विकियाकरणम् ··· २२१                    | १३       | <b>उत्तरतिथिगतर्श</b>           | द्धेक्ष-     |          |  |  |
| अष्टमीनिर्णयः १५७                        | રેલ      |                                 | इति-         |          |  |  |
| अष्टम्यां दिवाभोजनपा-                    | `.       | थिनिर्णयः                       | ٠ १३         | , २      |  |  |
| यश्चित्तम् २१४                           | २०       | <b>उत्तर</b> मीमां <b>सा</b> गत | ां स्मृ∙     |          |  |  |
| अञ्चलावद्भिः पारणम् २२१                  |          | <b>^</b>                        | २            | <b>ξ</b> |  |  |
| अशोचिनोऽपि ग्रहण-                        | -        | उत्तरविद्वायासि                 | तथेर्घ-      |          |  |  |
| स्त्रानादिकम् २८९                        | ٤ ٠      | हणे कियत्प                      | रिमाणमु-     |          |  |  |
|                                          |          |                                 |              |          |  |  |

| विषयः पृष्ठे                  | पंक्ती | विषयः पृष्ठे                      | पंक्ती |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| दयेऽपेक्षणीयमिति              |        | एकादश्यां विरुद्धवच-              |        |
| विवेचनम् १९४                  | १४     | नानां व्यवस्थापनम् २०४            | २२     |
| पवासनिषधे मक्षण-              |        | एकाद्श्यो श्राद्धं कृत्वा-        | ' '    |
| िनिर्णयः् २२०                 | ११     | ऽपि न भोक्तव्यम् २१६              | १९     |
| पवासदाब्दाभिधेयस्या-          |        | एकाद्श्यां सूतकादी तन्न           |        |
| न्वाधानादेः काल-              |        | परित्यक्तस्य देवार्च-             |        |
| निर्णयः २५७                   | २५     | नादेः मृतकान्ते कर्त्त-           |        |
| ःपवासासमर्थस्य विधिः२१२       | १९     | व्यता २१९                         | २०     |
| ंपोट्घातप्रकरणम् २०           | ६      | एकादश्यां सूतकादी                 |        |
| :पोट्घातप्रकरणा <b>तु</b> ऋम- |        | दानार्ज्ञनरहितस्यो-               |        |
| णिका ३                        | ર      | पवासमात्रस्य कर्त्तः              |        |
| 寒.                            |        | व्यता २१९                         | ११     |
| द्युनिरूपणम् ४४               | १३     | एकादश्यां स्त्रीणां रजो-          |        |
| हतूनां पड्विधत्व-पंचविधत्व-   |        | दर्शने ऽपि देवार्चना-             |        |
| निरूपणम् ४४                   | १६     | दिश <b>हितस्योप</b> वास-          |        |
| <b>ų.</b>                     |        | मात्रस्य कर्त्तव्यता २१९          | રક     |
| रकत्र निरयत्व-काम्य-          |        | एकादश्यामधिकारि-                  | •      |
| रवयोरविरोध-निरू-              |        | निर्णयः २०९                       | ą      |
| पणम् १०९                      | १३     | एकादश्यामरुणोद्यवे-               |        |
| एकभक्त-नक्तयोरेकस्मिन         |        | धस्य विष्णवविषय-                  |        |
| दिने प्राप्ती निर्णयः १०९     | १५     | त्वनिर्णयः १९८                    | 20     |
| एकभक्तानिर्णयः १०३            | ર      | एकादश्यामुपदा-                    |        |
| एकभक्तस्य काछ-स्वरू-          |        | साकरणे प्राय-                     |        |
| पनिर्णयः १०३                  | ફ છ    | श्चित्तम् २१४                     | १९     |
| एक भक्तस्य त्रेविध्यम् १०३    | 4      | एकादश्युपवासस्य                   |        |
| एकवर्षस्थमलमासत्रयागः         |        | नित्यत्व-काम्यत्व-                |        |
| मनक।लिनेणयः ५८                | 8      | निर्णयः १८९                       | 55     |
| एकाद्शीनिर्णयः १८९            | १०     | एकोहिंष्टपा <sup>ठ</sup> विणभेदेन |        |
| एकाद्शीमहिमा २२२              | રક     | विश्यस्य द्वेविध्यम् ११९          | १३     |
| एकाद्श्यां वतानुष्ठा-         |        | एकोदिष्टस्य समाप्ति-              |        |
| नऋमः २१७                      | 8      | काछः १२२                          | ર્ર    |
|                               |        |                                   |        |

| ( २ )                                       | 199    | यस्चा ।                                   |            |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------------|
| विषयः पृष्ठे                                | पंक्ती | विषयः पृष्ठे                              | पंक्त      |
| एकोद्दिष्टस्यारम्भकालः १२२                  | १८     | क्षिप्रादिगणनिर्णयः २८०                   | १६         |
| एकोद्दिष्टस्वरूप-<br>निर्णयः १२२            | १५     | <b>ख.</b><br>खण्डापूर्णाभेदेन             |            |
| एकोहिष्टे कि कालव्या<br>पिनी तिथिम्राह्मेति |        | तिथीनां द्वैविध्यम्. ८१<br>खर्व्यादिभेदेन | ર          |
| विवेचनम् १२०<br>क्                          | ११     | तिथीनां त्रेविध्यम्. ८०                   | २६         |
| करणानेर्णयः २७०                             | १२     | <b>ग</b> ੂ                                |            |
| कम्मेकालव्यापिशा-                           |        | गृहस्थस्यापि काचित्                       |            |
| स्त्रस्य प्रावल्यम् १३६                     | Ę      | यातेवत् दिवा नक्ता-                       |            |
| कर्म्भेदकप्रमाणानि १६५                      | 96     | चरणम् १०८                                 | 6          |
| कर्मावेशेषे ऋतुविशेष                        |        | य्रन्थप्रतिपाद्यार्थानामनु-               |            |
| निरूपणम् ४७<br>कम्मीविद्रोषे मासविद्रोष-    | १६     | क्रमाणका २<br>अस्तास्तमये ग्रहणे          | 6          |
| अन्मावराय मासावराय-<br>प्राज्ञास्त्यम् ५२   | १९     | पुण्यकालानिर्णयः २९१                      | ર છ        |
| कर्मावशेषे संबत्सर-                         | ,,     | यस्तास्तमये यहणे                          | . `.       |
| विशेषनिर्णयः ३७                             | ۹      | भोजन्व्यवस्था २९२                         | २५         |
| काम्ये।पवासऋमः २१५                          | ર      | यहणकाले स्थितस्य                          |            |
| कालनिरूपणस् २०                              | 8      | पकान्नस्य परित्यागः २९०                   | . १०       |
| कालमाधवकारिका. २<br>कालस्य नित्यानित्य-     |        | ग्रहणनिर्णयः २८४<br>ग्रहणविरोषे स्नानादी  | O          |
| भेदेन द्वैविध्यम् २२                        | १८     | नदीविशेषानिर्णयः २८७                      | 8          |
| हुतपस्बरूपम् १२८                            | ٦ )    | <b>य</b> हणश्राद्धं हेम।दिना              |            |
| त्रयमासयुताब्दे मास <u>ह</u> -              |        | कार्य्यम् २८८                             | २३         |
| यस्याधिकत्वम् ५७                            | २३     | यहणस्त्रानस्य गङ्गादी                     |            |
| क्षयमासस्वरूपा-                             |        | प्राज्ञस्त्यम् २८४                        | १६         |
| विकम् ५७                                    | १७     | यहणस्त्राने मासविशे-                      |            |
| भयमासस्य द्विमा-                            |        | षेण नर्दे।विद्योषस्य                      |            |
| सत्वम् ६१                                   | १८     | प्राज्ञास्त्यम् २८६                       | <b>2</b> a |

| विषयः                      | पृष्ठे | पंक्ती | विषयः                          |         | पृष्ठे     | पंक्ती |
|----------------------------|--------|--------|--------------------------------|---------|------------|--------|
| ग्रहणस्य:द्यन्तयोः         |        | 1      | चूडामणियोगः                    |         | २८८        | १७     |
| स्त्रानम् ••••             | २८९    | २२     | ज                              |         |            |        |
| ग्रहणे क्षेत्रविशेषप्राश-  |        |        | जन्माष्टमी-जयन्ती              | व्रतयो  | r:         |        |
| स्त्यम्                    | २८७    | १३     | स्वरूपनिरूपण                   | ाम्     | १६९        | 2      |
| ग्रहणे दानं सत्पात्रे      |        |        | जन्माष्टमी-जयन्त्यं            | गेर्यो- |            |        |
| करणीयम्                    | २९०    | १५     | ह्यतिथिनिर्णयः                 |         | १७७        | १२     |
| ग्रहणे पुत्रिण उपवास-      |        |        | जन्माष्ट्रमी-जयन्त्य           |         |            |        |
| निषधः                      | २९३    | २७     | निरूपणम्                       | ••••    | १७४        | દ્     |
| ग्रहणे पुत्रिणो भोजन-      |        |        | जन्माष्टमीवतविच                | ारः     | १६१        | १५     |
| कालः                       | २९४    | 8      | जन्माष्टमी-विचार               | :       | १६१        | १३     |
| ग्रहणे भोज <b>न</b> प्राय- |        |        | जन्माष्टम्यादी पा              | र्ण-    |            |        |
| श्चित्तम् ••••             | २९२    | २२     | निर्णयः                        |         | १८२        | १५     |
| ग्रहणे भोजनव्यवस्था        | २९१    | १८     | जन्यकालनिरूपण                  | गम्     | 33         | ્દ     |
| ग्रहणे भोजनव्यवस्थाय       | Ť      |        | जयन्तीलक्षणम्                  |         | १६४        | 8      |
| बालवृद्धातुरविषये          |        |        | ज्योतिराधिक रणम                |         |            | २२     |
| विशेषः                     | २९२    | १७     | a                              |         | •          |        |
| ग्रहणे स्वापादिनिषेधः      | २९०    | ₹      | तिथिनिर्णयः                    | -       | છછ         | ٦.     |
| ग्रहणे होमादिकालः          | २८९    | २३     | तिथिभान्ते पारण                |         |            | `      |
| - =                        |        |        | पणम                            |         | ९९         | G      |
| चतुर्थानिर्णयः             | १४२    | १८     | तिथिभान्ते पारण                |         |            |        |
| चतुर्दशीनिर्णयः            | २२७    | લ્     | वादः                           |         |            | হ্     |
| चतुर्दश्यां दिवाभोजन       |        |        | तिथीनां वेधनिर्णय              |         |            |        |
| प्रायश्चित्तम् ••••        |        |        | तृतीयानिर्णयः                  |         |            | ε      |
| चान्द्रमासस्य द्वेविध्यम   |        | . २    | त्रयोदशीनिर्णयः                |         |            |        |
| चान्द्रसंवत्सरस्य संवृत    |        |        | 1                              | ਫ.      |            |        |
| परिवृत्सरादि-भेदेन         |        |        | दक्षिणायनेऽप्युग्र             |         |            |        |
| पञ्चाविधत्वम् •••          |        | ६      | दाक्षणायनवस्तुव्र              |         | 90         | ; Ę    |
| चान्द्र-सौर-सावन्श्रव      |        |        | द्र्शशब्दार्थनिर्व             |         |            |        |
| नां प्रवृत्तिनिमित्तः      |        |        | द्शशब्दायानव्य<br>द्शमीनिर्णयः | পশ্য    | १८७<br>१८७ |        |
| निरूपणम् …                 | • 44   | ٠, ٢   | <sup>1</sup> વરામાાનળવા        | ****    | 100        | • •    |

| वेषः | पस्ची | 1 |
|------|-------|---|
|      |       |   |

| 1 | 6  |
|---|----|
| • | ٦. |

| (4)                           |      | 14     | षयसूची।                    |
|-------------------------------|------|--------|----------------------------|
| विषयः पृ                      | ष्टे | पंक्ती | विषयः पृष्ठे               |
| द्शमीवेधनिर्णयः १             | ९५   | २२     | नक्तस्बरूपनिर्णयः १०       |
| दुशमीवेधस्य विषय-             |      |        | नक्षत्रनिर्णयः १८          |
| व्यवस्था १                    | ९८   | છ      | नवमीनिर्णयः १८             |
| द्यानवतयोर्भुख्यानुकल्प-      |      |        | नागवते मध्याह्नव्या-       |
| मेद्देन कालनिर्णयः १          | १३   | 88     | पिन्याश्चतुर्ध्यो म्राह्म- |
| दिवा देवादकरणे रात्रा-        |      |        | त्वनिर्णयः १४              |
| विषे श्राह्यकरण-              |      |        | नागवेधस्य षण्मुहूर्त्ता-   |
| ू निर्णयः १                   | ર્લ  | ર્હ    | त्मकत्विनर्णयः १५५         |
| दिवारात्रिगतानां मुहू-        |      |        | नित्यकालनिरूपणम् २९        |
| र्त्तानां श्रुत्याद्युक्तानि  |      |        | नित्योपवासप्रकारः २२०      |
|                               | 43   | १८     | निर्णेतव्यकालविचारः २८     |
| दैविकश्राद्धनिरूपणम्          |      | २      | निर्मन्थ्यन्यायः २३५       |
| ह्राद्शीनिर्णयः २             | રક   | Ę      | q                          |
| हादश्यां श्रवणनक्षत्र-        |      |        | पक्षनिर्णयः ७४             |
| लामे _ एकादश्युप-             |      |        | पञ्चदशीनिर्णयः २४          |
| ्रवासे विशेषः २               |      | २०     | पञ्चमीनिर्णयः १५           |
| द्वितीयादिप्रकरणम् १          | 39   | 6      | परतिथ्यादिगतयोः            |
| द्वितीयादिप्रकरणानु-          |      |        | क्षयबृद्धचोः पूर्व-        |
| ऋमणिका                        | ९    | O      | तिथ्यादिषु प्रक्षेप-       |
| द्वितीयानिर्णयः १             | ३६   | 6      | पूर्विकं तान्निर्णयक-      |
| <b>डितीयायामेक्</b> भक्ताद्री |      |        | थनम् १३                    |
| प्रतिपच्यायेन निर्ण-          | 7.0  | _      | पर्व्वसन्धिनिरूपणम् २५१    |
| ्यनिरूपणम् १                  | 38   | 3      | पर्व्वसान्धविषये पर-       |
| द्विसंक्रान्तमासस्य क्षय-     | ^    |        | तिथेः क्षयबृद्धिभ्यां      |
| संज्ञायामुपपत्तिः ५           | 7    | १५     | विशेषकथनम् २६१             |
| न,                            |      |        | पर्व्वसु रात्रिभोजनप्रा-   |
| नक्तिनिर्णयः १                |      | લ્     | यश्चित्तम् 🚥 २१            |
| नक्तवते तिथिनिर्णयः १         | ૦ છ  | ৩      | पाश्चरात्रादिदीक्षाराहि-   |
| नक्तस्य कालनिर्णयः १          | ૦Ę   | १७     | तानां श्रीतस्मार्त्तप-     |
|                               |      |        |                            |

;

| विषयः ह                     | ष्ट्रि | पंक्ती | विषयः               | पृष्ठे   |                  | पंक्ती |
|-----------------------------|--------|--------|---------------------|----------|------------------|--------|
| र्यवसितानामधिका-            |        | 1. 1   | पीर्णमासीनिर्णयः    | ••••     | २४५              | १५     |
| रिणामेकादशीनि-              |        |        | पौर्णमास्यमावस्य    | गे हैं-  |                  |        |
| र्णयः                       | २०१    | १९     | विध्यकथनम्          | ••••     | २५५              | १५     |
| पात्रलक्षणम् व              | १९०    | १८     | प्रकीर्णकप्रकरणम    | Ţ        | २६७              | १धः    |
| पात्रेषु मुख्यानुकल्प-      |        |        | प्रकीर्णकप्रकरणा    |          |                  |        |
| निर्णयः                     | २९०    | २१     | मणिका               |          | १७               | 6      |
| पापक्षयकामस्य ग्रह-         |        |        | प्रतिनिधिविधानम     |          | २१३              | . 19.  |
| णदिने उपवासवि-              |        |        | प्रनिनिधौ विशेष     | F        |                  |        |
| धानम्                       | २९३    | २३     | थनम् ••••           | ••••     | २१४              | १३ः    |
| पापक्षयमात्रफळकानां         |        |        | प्रतिपत्प्रकरणम्    | ••••     | · 66             | 3      |
| काम्यत्वाभावनिरू            |        |        | प्रतिपत्प्रकर्णानुः | कम-      |                  |        |
| पणम् ••••                   | १७१    | १७     | णिका                | ****     | ٩                | १२     |
| पारणकालाविचारः              | १९     | ٩      | प्रतिपदादिदानव      | तनिर्ण   | यः ११            | २२     |
| पार्व्वणश्राद्धनिर्णयः '    | १२३    | १२     | प्राणाधिकरणम्       |          |                  | २६     |
| पित्र्यकर्मणि प्रतिपन्नि-   |        |        | शतःकाले श्राड       | ानि-     |                  |        |
| ર્ણયઃ                       | ११९    | 9      | षेघः                |          | १२७              | १५     |
| पूर्णिमाशब्दार्थानेव्य-     |        |        | प्रोक्षणीन्यायः     | ••••     | २३१              | ર્ક્ક  |
| चनम् ••••                   | २५२    | १८     | 1                   | <b>a</b> |                  |        |
| पूर्विविद्धायां कर्तव्य-    |        |        | ब्राह्मणादिजातिभे   |          |                  |        |
| तया निर्णीतानाम-            |        |        | मास्रविशोषवि        |          |                  |        |
| पि कम्मीणाँ देवा-           |        |        | नम                  | ****     | <mark>५</mark> १ | ૧₹     |
| त्तत्राकर्णे पर्वि-         |        |        | 1                   |          | ,,               |        |
| द्धायामृषि कर्त्तव्य-       |        |        |                     | 4.       |                  |        |
| तानिर्णयः                   |        | 6      | मकर-कर्कटसंका       |          |                  |        |
| पूर्व्वविद्धायां प्रतिपशुप- |        |        | रात्रावपि स्ना      |          |                  |        |
| ्वाससङ्करपविचारः            | ९७     | १२     | दिकम्               |          |                  | १०     |
| पूर्वीत्त्रविद्धयोः प्रति-  |        |        | मध्वादिश्बदानां     |          | •                |        |
| पद्गेः पूज्यत्ववि-          |        |        | दिपय्यीयत्वक        | य-       |                  | 45     |
| चारः                        | 60     | १६     | नम् •••             | ****     | કદ્              | 8      |
|                             |        |        |                     |          |                  |        |

| विषयः                  | पृष्ठे     | पंक्ती | विषय                     | :                 | पृष्ठे | पंक्ती |
|------------------------|------------|--------|--------------------------|-------------------|--------|--------|
| मलमासनिर्णयः .         | 42         | ર્ધ    | मासस्य चान्द्रार्        | दंभेदेन           |        |        |
| मलमास-संसर्पाहरप       | ते-        |        | नानाविधत्व               |                   | 85     | ११     |
| संज्ञकानां त्रयाण      | rr-        |        | मासानां चैत्रावि         | (नाम-             |        |        |
| मपि मासानां विव        | IΓ-        |        | कथनम्                    | ****              | ५१     | १६     |
| हादी निषेधः            | ნე         | १३     | मृताहश्राद्धानिर्ण       | <b>ायः</b>        | ९६     | १२     |
| भलमासस्य द्विराषा      | <b>5</b> - |        | मृताहे पार्व्वणवि        | ाधिः <sup>१</sup> | १२३    | २१     |
| संज्ञानिर्णयः 🚜        | ૭૪         | હ      | मेषादिसंक्रान्ति         | तः पूर्व्व        |        |        |
| भलमासस्य द्विराषा      | Ţ-         |        | मेषायनादिनि              | र्गिय-            |        |        |
| संज्ञायाः प्रयोजन      | f-         |        | स्तत्र पुण्यका           |                   |        |        |
| कथनम्                  | હજ         | ११     |                          | 5                 | (८२    | २१     |
| मलमासस्य नपुंसकत       | <b>-</b>   |        | मेषा <u>दिसंका</u> न्तीन | ां चैत्रा∙        |        |        |
| निर्णयः                | . 43       | २२     | दिसंज्ञानिभि             |                   |        |        |
| मलमासस्य मलिम्ळु       | <b>a</b> - |        | विचारः                   | ••••              | લ્લ    | १९     |
| त्वनिर्णयः             | ં લઇ       | 8      |                          | य.                |        |        |
| मलमासस्य स्वातन्त्रय   | -          | `      | यागकालानिर्णयः           | २                 | ५७     | २६     |
| पूर्वोत्तरशेषत्व-      |            |        | यावजीवाधिकरः             |                   | ٤٤.    | १३     |
| विचारः                 | ५६         | ٩      | युग्मनान्यस्योपव         |                   |        |        |
| मलमासे कार्य्याकार     | र्थ-       |        | षयत्वनिर्णयः             |                   |        | २६     |
| विवेकस्य पञ्जविध       | ारव-       |        | योगनिर्षयः               | ٠ ٦               | ૭૦     | G      |
| कथनम् …                | · 03       | २६     |                          | τ.                |        |        |
| सलमासे वर्ज्यावर्ज्यवि |            |        | रविवारे रात्रिभाज        | न-                |        |        |
| वेकः                   |            | १०     | प्रायश्चित्तम्           | २<br>•••• २       | શ્ છ   | २३     |
| महानदीकथनम्            | . २८५      | २३     | रात्रिनक्तभोजने ।        |                   | •      |        |
| मासनिरूपणम्            | . 86       | 8      | निर्णयः                  | ٠٠٠٠ ١            | واه    | છ      |
| मासविदेशषकर्त्तव्य-    |            |        | रात्रिस्ंक्रमणे पुण्य    | কান্ত-            |        |        |
|                        | ५२         | १२     | निर्णयः ू                | بي جر             |        | १५     |
| भासशब्दनिरुक्तिनेर्ण   | यः, ४८     | 4      | रामनवमीनिर्णयः           | ۶۵                | :६     | १५     |
| मासुसामान्यकर्त्तव्य-  |            |        | ē                        | ſ                 |        |        |
| निर्णयः                | . ५२       | ا و    | वत्सरप्रक <b>रणम्</b>    |                   | 36     | १९     |
|                        |            |        |                          |                   |        |        |

| विषयः                                            | पृष्ठे  | पंक्ती | विषयः                         | पृष्ठे      | पंक्ती |
|--------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|-------------|--------|
| वत्सरप्रकरणोपऋ-                                  |         |        | व्यवस्थितविकरपे <b>ऽ</b> ।    |             |        |
| मणिका ••••                                       | ş       | ۹      | दोषाः                         |             | Ę      |
| चर्गावर्गावेवेकः                                 | ६२      | १०     | व्रतवि् <b>रोषाद्</b> ष्टमीनि |             |        |
| बल्युत्सवीयप्रतिपान्ने-                          |         |        | र्णयः ••••                    | १६१         | २्८    |
| र्णयः                                            | १००     | 6      | इत्.                          |             |        |
| वसन्तऋतोः प्राथम्यः                              |         |        | <b>वि</b> वरात्रिवतनिर्णय     | : २२८       | २२     |
| निर्णयः                                          |         |        | शिवरात्रिवतस्य नि             | नत्य-       |        |
| वसन्तादिऋतुनिरूपणम                               | ( ४५    | १४     | स्वकाम्यत्वे                  | २३५         | ર્લ    |
| वसन्तादिऋतूनां चान्द्रः                          |         |        | शिवरात्रिवतस्वरू              | <b>'9</b> - |        |
| सीर्भेदेन देविध्य                                |         | -      | निर्णयः                       |             | १२     |
| निर्णयः                                          | . ४६    | ર      | शिवरात्रिवते अधि              |             |        |
| विद्धेकादश्युपवासे                               | - 0 .   |        | रिणो नियमाः                   | २३७         | ۹,     |
| रात्री सङ्गल्पः                                  | २५८     | ?      | शिवरात्रिवते या               | ह्य-        |        |
| विनायकव्रताद्गे चतु-                             |         |        | तिथानिर्णयः                   | २३९         | २३     |
| र्थ्याः पूर्व्वविद्धत्व-<br>निर्णयः ••••         | 9 06    | . ૨    | शिवरात्रिवते पार              |             |        |
|                                                  | (0.     | , ,,   | <b>छनि</b> र्णयः              | ૨੪੪         | २०     |
| विनायकव्रते मध्या-                               |         |        | शिवरात्रिव्रते सन्            |             |        |
| ह्नकारुव्याप्त्या                                | 9 ()    | و و    | मधिकारः                       |             | १ (    |
| निर्णयः                                          |         |        | , । दावरा। त्रदाब्दाय         |             |        |
| विरोधाधिकरणन्यायः<br>विविदिषाऽधिकरणम्            |         |        | III27:                        | २२८         | : २३   |
| विषयातिथेवेंध्यतिथेश्र<br>वेषकातिथेवेंध्यतिथेश्र | 17      | • (    | ि ज्ञावरात्री काम्यव          | वतस्य       |        |
| वधकातयवध्यातयत्र्यः<br>त्रिमुहर्त्तत्वं वेध्य-   |         |        | वर्षसंख्या                    | २३१         | ३ २२   |
| ात्रसहरूत्तत्व वय्य-<br>वेधकत्वप्रयोजकम्         | - 93    | s 9.   | शुद्धतिथिनिर्णयः              | 6           | २ ३    |
| विश्वानरविद्योपासन-                              | ( • < 4 | 4 1.   | श्चरयादिप्रमाणाः              | ना          |        |
| न्यायः                                           | . २३    | ۶ د    | ब्लाब्लभावी                   |             |        |
| विध्यवस्थाम •••                                  |         |        | ुर्णयः                        | ૧૪          | \$ 6   |
| ' वैष्णवविषये एकाद-                              | . //    | \      |                               | ष.          |        |
| शीनिर्णयः 🚥                                      | . १९    | ९९     | षष्ठीनिर्णयः                  | وه          | २ २१   |

विषयसूची ।

| विषयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृष्ठे                                              | पंक्ती | विषयः पृष्ठे                        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |        | सद्वयनिर्णयः ६०                     |  |  |  |  |
| संऋान्तिनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . २७१                                               | २३     | सप्तमीनिर्णयः १५५                   |  |  |  |  |
| संक्रान्तिपुण्यकाल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |        | सब्वेषां ग्रहाणां नक्षत्र-          |  |  |  |  |
| निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 83     | राशिसंक्रमे पुण्यका                 |  |  |  |  |
| संक्रान्तिविशेषेषु स्त्रान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ना-                                                 |        | छनिर्णयः २८३                        |  |  |  |  |
| दीनां कालविशेषां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |        | सांवत्सरिकादी कुतपस्य               |  |  |  |  |
| रूपणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २८२                                                 | ۹      | मुख्योपऋमकालस्व-                    |  |  |  |  |
| संऋान्तिस्वरूपनि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |        | कथनम् १२७                           |  |  |  |  |
| र्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | २४     | सांवत्सरिकादी प्रति                 |  |  |  |  |
| संमुखीनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . ८२                                                | १५     | पदः पूर्व्वेत्तर्वि-                |  |  |  |  |
| संवत्सरस्य त्रीविध्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |        | द्धाया माह्यत्ववि-                  |  |  |  |  |
| निर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . ३६                                                | २३     | चारः १२९                            |  |  |  |  |
| संवत्सरस्य पञ्चाविध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |        |                                     |  |  |  |  |
| त्वनिर्णयः •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . કર                                                | १०     | सायाद्वापराह्वादिकालः<br>निर्णयः ८२ |  |  |  |  |
| संसर्पाख्यस्य त्रयोदश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ţ-                                                  |        |                                     |  |  |  |  |
| मासस्य ऋत्वन्तर्भा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i-                                                  |        | सावित्रीवते तिथिनि                  |  |  |  |  |
| वानिर्णयः …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ୪ୡ                                                | २३     | र्णयः २४६                           |  |  |  |  |
| संसर्पाख्यस्य त्रयोदश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |        | सोरनक्ते तिथिनिर्णयः १०८            |  |  |  |  |
| मासस्य कम्मीनई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                   |        | स्कन्दोपवासे पश्चम्याः              |  |  |  |  |
| त्वतद्पवादी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | ঽ৩     |                                     |  |  |  |  |
| <b>संस</b> र्पाहस्पातिसंज्ञकमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                   |        | निर्णयः १५२                         |  |  |  |  |
| इति वर्णक्रमानस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इति वर्णक्रमानुसारिणी कालमाधवस्य विषयसुची समाप्ता । |        |                                     |  |  |  |  |
| And the state of t |                                                     |        |                                     |  |  |  |  |

#### श्रीगणेशाय नमः।

# काल-माधवः।

तत्र

#### प्रथमसुपोद्धात-प्रकरणम् ।

वागीशायाः धुमनसः सव्यार्थानामुपक्रमे ।
यं नत्वा कृत-कृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम् ॥ १ ॥
सोऽहं माप्यं विवेक-तीर्थ-पद्वीमाम्नाय-तीर्थे परं
मज्जन् सज्जन-सङ्ग-तीर्थ-निषुणः सहृत्त-तीर्थं श्रयन् ।
रूथामाक्रस्यन् ममाव-रुहरीं श्रीमात्ती-तीर्थतोविद्या-तीर्थमुगश्यन् हृदि भजे श्रीकण्ठमव्याहृतम् ॥ २ ॥
सत्येक-त्रत-पार्कते द्विगुणभीह्यर्थीं चतुर्वेदिता
पश्च-स्कर्म-कृती पडन्य-रुद्धः सप्ताङ्ग-सर्व्यसहः ।
अञ्च-स्वर्म-कृती पडन्य-रुद्धः सप्ताङ्ग-सर्व्यसहः ।
अञ्च-स्वर्म-कृती पडन्य-निधः पुष्यह्य-प्रत्ययः
स्मार्त्तो-स्कृत्य-धुर्न-धरो विजयते श्रीबुक्कण-क्मा-पाँतिः ॥ ३ ॥

 <sup>\*</sup> कर्तुंसुवतः,—इति पाठान्तरम् । र्रं परमगुखदं,—इति पाठान्तरम् । र्रं विमल-मनतो,—इति पाठान्तरम् । र्रं निःसन्देहं,—इति गु० पुस्तके पाठः।

वणां "सन्धिनी विमही बातसासानं हैयमाश्रवः,"—रुवुक्तस्क्षणानामन्वयेन १८: । "स्वाम्वसारत-प्रहृद्द-केशन-राष्ट्र-दुर्ग-कलानि च । ससाहाति "—स्वुक्तस्कृणानि सप्त अज्ञानि बस्तो तास्त्रीत सम्बर्गस्य पृथिवी वस्त्र । अष्टानो ज्यक्तिकलानो वृद्धिगुणानो परः, अष्टी व्यक्तमे मूर्तीयो सस्यासी अष्टव्यक्तिमहिष्ट्यः तर्मक कळावा अंद्रास स्परः हित्ते च । अष्टानो व्यक्तांनां कोकरालानां कलावर स्वस्त्र । नवानां स्तानां प्रमावादीनां वा निविः । अथवा नवसंस्त्रका निवयः " महापदाय पदाध शंतो मकरकच्छणी । मुकुन्द- कुन्द-नीलाव बर्क्यव निययो नव ॥ "—स्टुक्तस्त्रभण चस्त्र स्वर्थः । पुष्पनो वद्दं मानाः स्वत्र प्रस्त्रयाः सम्पद्धेतवः साक्षादये यस्त्र, पुष्पन् स्वर्धे ह्युक्तं वेदवेदावेषु वा, प्रस्त्रये ह्यांने बस्त्रीति वा ।

१ तीर्थं पुरुषार्थप्रायुत्तावमृतम् । २ भारती सरसती तीर्थम् । भारतीतीर्थं तमामानं निवर्षारं प्रथमसुव्यवमानुरिति वा । तसिम् चरमतीर्थं भाषात् प्रदातिशयेन मनःसंवीयात् सम्वतिव्यवधात् । तिपुतं निवर्षतं तमामानं स्थान्त स्थानं । १ वर्षः संवावन् स्थानं । वर्षेत्वव्यः । १ वर्षः संवावन् स्यानं स्थानं स

उपाद्धाते काल-सम्बं तस्य निर्णय-योग्यता । ईश्वरो नित्यकालात्मा चिन्तनीयः स कर्मेषु ॥ जन्ये कालेऽव्दयुख्यत्वम्-उक्तमेतचातृष्टयम् । अव्दायनव्रेमासाश्च पक्षः प्रकरणान्तरे ॥ अव्दायनव्रेमासाश्च पक्षः प्रकरणान्तरे ॥ अव्दायनव्रेमासाश्च पक्षः प्रकरणान्तरे ॥ अव्दायनव्रेमासाश्च पक्षः प्रकरणान्तरे ॥ अव्याद्धायन्त्रे सीरो गोसत्रादिषु सावनः ॥ त्रयोऽप्याचार्य-सेवादो विकल्प्यन्ते निजेच्छ्या । आधुदाये हि नाक्षत्रो वाहस्पत्योऽधवत्सरे ॥ ॥ चान्द्रणां प्रभवादीनां पश्चके पश्चके युगे । स्परीदान्विदियत्वाँ च्छ्वस्पूर्वास्तु वत्सराः ॥ तिल्ये यवी वस्च-धान्यों राजतं दीयतेत्वत्र है । उग्ने कर्म्मणि शान्ते च स्तोऽयने दक्षिणोत्तरे ॥

पदम् । तथा च, १ उपोद्धातप्रकरणम्, २ वरसर-प्रकरणम्, ३ प्रतिपत्रकरणम्, ४ अवशिष्ठद्वितीयादितिथिप्रकणरम्, ५ नक्षत्रादिप्रकरणम्,—इति पत्र प्रकरणानि । नक्षत्रादिरित्सादिपदात् योग-करण-प्रकृणकाळादयोऽप्यत्र ।

५ ज्योद्धात-प्रकरण-प्रतिपाधार्थमाह ज्योद्धाते व्स्यादिना, उक्तमेतखनुष्ट्यमित्यन्तेन । २ जन्यकाठि विषये अव्दर्श्व मुक्कार्थ निर्मादांनां तदाश्यत्वता गीणस्वित्यांक्रम्यते । एतखनुष्ट्यमुच्छाते उक्तमिति त्यान्यत्यान्यस्य । ३ द्वित्य-प्रकरण-प्रतिप्यार्थमाह अन्दे-त्यादिना, क्रण्डा पित्र्ये विद्यान्यस्य । ५ अव्दर्शे-त्यादिना, क्रण्डा पित्रे विद्यान्यस्य । ५ अव्दर्शे-त्यादिना, क्रण्डा पित्रे विद्यान्यस्य । ५ अव्दर्शे-त्याद्यान्यस्य । ५ भण्यनमण्यन्य गुर्धेः संकात्तिद्यस्य अव्यव्यत्यस्य सीट्यमध्यत्यस्य इति संवयः । ५ भण्यनमण्यन्य गुर्धेः संकात्तिद्यस्य अव्यव्यत्यस्य प्रतिव्यवस्य स्वित्यस्य व्यव्यवस्य स्वयः प्रतिवृत्यस्य स्वयः स्य

वसन्ताद्यतवो द्वेषा चान्द्राः सौराश्च चान्द्रकाः।। चैत्राद्या, अथ§ मीनाद्या मेषाद्या वा विवस्वतः ॥ तेष्वाधानादयस्तद्वत् षण्मूर्त्ति-व्रत-प्रजनम् । मासास्त सावनः सौरश्चान्द्रो नाक्षत्र<sup>∥</sup> इत्यमी ॥ दर्शन्तः प्रणिमान्तो वा चान्द्रोऽसौ विप्र-वैश्ययोः । सौरो राजः. सावनस्त यज्ञे. ज्योतिषिके परः ॥ भाघादि-मास-भेदेषु तिल्-दानादयः स्मृताः । चान्द्रोऽधिमासोऽसंकान्तः सोऽन्तर्भवति चोत्तरे ॥ असंकातावेकवर्षे द्वी चेत् संसर्प आदिमें: । क्षयमासो द्विसकान्तः स चाहस्पति-संज्ञकः ॥ त्रयस्त्याज्या विवाहादी, संसपीहपस्ती उभी । ग्रद्धी श्रीते तथा स्मॉर्चे,मलमासो विविच्यते ॥ काम्यारमभं तत्-समाप्तिं मलमासे विवर्जयेत् । आरब्धं मलमासात् पाक् कुच्छ्रं सत्रादिकं तु यत् ॥ तत् समाप्यं सावनस्य मानस्यानतिलङ्गनातुं। । आरम्भस्य समाप्तेश्च मध्ये स्याचेन्मिलम्लचः ॥

्रै चान्द्रगाः,—इति मु॰ पुस्तके पाटः । ् § सात्र,—इति मु॰ पुस्तके पाटः । ॥ नक्षत्र—इति मु॰ पुस्तके पाटः । ॐ कन्क्ष्रसत्राध्दिकं च यत्,—इति सो॰ पुस्तके पाटः । ौ मारास्थानतिळह्ननात्,—इति सो॰ पुस्तके पाटः ।

१ इ.हर् विभन्नते वसन्तादीति । तथा च चान्त्रा वसन्ताद्या ऋतवधान्त्रं चैत्रमारभ्य प्रवर्तन्ते । सीरास्तु त्वेसीनिराधिभोषमारभ्य मेपराधिभोगमारभ्य वा प्रवर्तन्ते, नृति विकः । २ माराविभागमार मारासिस्तिति । र स्वत्र्यस्य चान्त्रादीनां स्वरूपमाष्ट्र द्वान्तिः । विभन्न द्वानेतः, चैत्रस्य पूर्णिमान्त इस्तर्यः। परः नाक्षत्रः । ४ चान्त्रमासे विश्वेयान्तरमाह् चान्त्रोऽधिमास इस्त्रादिना । सः अधिमाराः उत्तरं प्रकृते आसि अन्तर्भवतिस्वर्यः । ५ व्यर्थान्तिमा दिस्तायः । ६ तथा च अधि-मारासिर्वर्याक्षरस्यति प्रवेच विचाहादिसम्बर्करुमाणि न कान्त्राणि । श्रीतस्मार्वकृत्रमाणि , स्वत्राविस्त्रमाणं कृम्मीरभ्यं तत्र तस्मार्वस्याद्येयः क्ष्यमुणीत्वर्यः। ७ तथा च अधि-मारावर्यः क्ष्यमुणीत्रस्यः। ७ तथा च अधि-मारावर्यः क्ष्यमुणीत्रस्यः। । ७ तथा च अच्य न्यविदिनसायं कृम्मीरभ्यं तत्र तथाविश्वरावनमानासुरोपेन सल्मासेऽपि तस्मापनं कार्यित्रस्यः।

प्रवृत्तमिलिलं काम्यं तदाऽनुष्टेयमेव तु । कारीव्योदि तु यत् काम्यं तस्यारम्भ-समापने ॥ कार्य्यं काल-विल्रम्बस्य प्रतीक्षाया असम्मवीत् । अनन्यगतिकं नित्यमाप्रहोत्रादि न त्यनेत् ॥ गत्यन्त-एनुतं नित्यं सोमयागादि बर्जयेत् । अर्गात प्रहण-काानं जातिष्टिगीत-संयुता ॥ अर्गा निर्यवन्मता । अर्गा निर्यवन्मता । अर्ह्या निर्यवन्मता । स्वामास-मृतानां स्वान्मिलिनं प्रथमाव्विकर्म् ॥ मलमास-मृतानां तु मले स्यादाब्विकान्तेस् । देवे सुख्यः शुक्रपक्षः कुष्णः पित्र्ये विशिष्यते ॥

तृतीयेँ तु प्रकरणे वर्णिता\* प्रातिपात्तिथिः । प्रतिपन्नाम विज्ञेया चन्द्रस्य प्रथमा कर्ला ॥ शुक्रपक्षे विशेचन्द्रं कृष्णपक्षे विनिःसरेत् ।

वर्ण्यते,---इति पाठान्तरम् ।

<sup>9</sup> आरीरी नाम यागविशेषः । अवमध्य वृष्णवतां सामानां ग्रह्मा सर्जावनं तत्कक्रम् अत्तव्ज्ञ काव्यतीक्षा न सम्मवति । २ शिविहोत्रास्तरम्यतिक्वसमृद्धाः कर्त्तक्रम् आत्तव्ज्ञ काव्यतीक्षा न सम्मवति । २ शिविहोत्रास्तरम्यतिक्वसमृद्धाः कर्त्तक्रम् आत्तव्ज्ञ काव्यतीक्षा न सम्मवति । २ शिविहोत्रास्तरम्यतिक्वसमृद्धाः अत्याति आन्यमातिकसित्वयः । महण्यानस्यानस्यात्मविक्वं च मिल्पन्वे मृद्धां तति तिहित्तित्य आत्मव्य
ग्रह्मसाने कर्त्तुमानस्यात्मवात्मव्यं च मालप्यात्मविक्वात्मवान्यात्मवान्यात्मविक्वायाः वर्षायः प्रमानस्यात्मविक्वायाः सार्वे । अव्यात्मविक्वायाः सार्वे । अव्यात्मविक्वायाः सार्वे । अव्यात्मविक्वायाः सार्वे । अव्यात्मविक्वायाः सार्वाव्यायाम्यानायाः अव्यावस्यात्मविक्वं निविद्याः वर्षायः प्रमानक्यायाः सार्वाक्वयायानिक्वं निविद्याः सार्वे । अव्यात्मविक्वः । त्याः व अत्याव्यातिकं निविद्याः निविद्याः सार्वे । व्यावस्यात्मविक्वं । व पृत्यावेद्दः
ग्रह्मस्याद्यां मृत्यानां पराव्ये योद्यादेर्मक्ष्यास्यातः मृत्याविक्वः माल्याविक्वः माल्याव्यावः । अव्यावस्याव्यावः । अव्यावस्य । अव्यावस्य

शुद्धां विद्धा तिथिः, शुद्धा हीना तिथ्याऽन्ययाऽहिन ॥
उदये पूर्व्यमा तिथ्या विध्यते त्रिसुहत्तकैः ।
सायं तृत्तस्या तहत् न्युनया तु न विध्यते ॥
वेध्याऽि त्रिसुहत्त्वे न न्युना वेधमहितिं ।
शुद्धायां नास्ति सन्देहों देवे पित्रये च कम्मणिं ॥
उपवास्त्रीकमक्तं नक्तं चायाचितं वतम्ँ ॥
दानं च पश्चिधं देवं कमादत्र विविध्यते ॥
एकोहिष्टं पार्व्यणश्च पित्रयं हिविधमीर्ययते ।
शुक्चपत्ते द्द्ये-विद्धा कृष्णे विद्धा हितीयया ॥
उपोच्या प्रतिपच्छुंकं सुख्या स्यादाराह्निकी ।
तदमावे तु सायाह्व-व्यापिनीश्चपरिख्यताम् ॥
प्रतादः-सङ्गन-मध्याह्वापराह्माः सायमित्यस्यां ।
अत्राह्नः पश्चधा मागो सुख्यो हित्यादिमागतः ॥

\* चायाचितनतम्,—इति सो॰ पुस्तके पाठः । 1 सायाहे व्यापिनी,—इति सु पुस्तके पाठः । 1 तत्राहः,—इति पाठान्तरम् ।

१ निर्णेव-तिपिश्-गारंत्तवार्थं तिपि-विभागमाह शुद्धेति । तिपिः प्रथमतो द्विषि शुद्धा विद्वा च । तत्र सूर्त्योदयमारभ्य सूर्त्यात्रवार्यन्तकळ्ळपे अहिन अन्यवा पृत्र्वं जस्त्या वा तिष्या रहिता तिपिः शुद्धेत्यक्षः। " इस्तरि तावन्ताप्त्रन्ताप्त्रे कमाणि तत्ते स्वाद्यात्र्यस्य स्वाद्यात्र्यस्य स्वाद्यात्र्यस्य स्वाद्यात्रस्य द्वितीयस्य द्वित स्वाद्यात्र द्वित्य त्वाद्य द्वित्य त्वाद्य द्वित्य त्वाद्य द्वित्य त्वत्य द्वित्य त्वाद्य स्वत्य स्वत्य

अभावेऽपि प्रतिपदः संकल्पः प्रातिरुच्यते । तिथिस्त्रियामतोऽर्व्वाक चेतुं तिथ्यन्ते पारणं भवेत ॥ यामत्रयोध्वेगामिन्यां प्रातरेव हि पारणम् । बल्युत्सवं च पूर्वेद्यरुपवासवदाचरेत् ॥ मुख्यतिथ्यन्तराये तु तिथि-शेषोऽपि गृह्यताम् । शुद्धाधिका तु कृष्णाऽपि पूर्व्यो संपूर्ति-सम्भवात् ॥ गृहीतव्या त्वेकमक्ते मध्याह-व्यापिनी तिथिः। परेद्धरेव तद्याप्तिः, पूर्वेद्युर्व्वा, दिनद्वये\* ॥ नोमयत्रोभयत्रांशे साम्यं वैषम्यमित्यमी। षद पर्शास्तेषु चैकैकव्याप्ती सैवात्र गृह्यताम् ॥ दिनद्वयेऽपि तद्याप्तावव्याप्तौ चैकदेशतः। सम-व्याप्ती च प्रवीव वैषम्ये त्वधिकेष्यताम ॥ अन्याङ्गस्यैकभक्तस्य कालस्त्वङ्गचनुसारतः । उपवास-प्रतिनिधेस्तिथिः॥ स्यादुपवासर्वंत ॥ प्रदोष-व्यापिनी नक्ते तिथिव्यापिदिनद्वये । अव्याप्तिवीऽथवांऽशेन व्याप्तिः स्यात् सर्व्वथात्तराँ ॥

ा नास्तीदमर्द्धं सो॰ पुस्तके । \* परेशुरेव पूर्वेख्रेव व्याप्तिर्दिनद्वये,—इति सो॰ पुस्तके पाटः । ा कालस्तदग्रसारतः—इति पाटान्तरम् । ॥ उपवासप्रतिनिधेः स्थितः,—इति सु॰ पुस्तके पाटः ।

१ समाजते इति थेषः । १ पूर्वविद्वां तिष्कृष्ट त्रिवृत्तं । पूर्वविद्वां । पूर्वविद्वां । पूर्वविद्वां । विश्व स्वित विश्वेत व्यविद्वां विवित्तं सम्प्रिक्तं उत्तरिवृत्तां वाति तत्त्वरं प्राधित किवा विवित्तं सम्प्रिक्तं । उत्तरिवृत्तं वात्ते तत्त्वरं प्राधित किवा विवित्तं । १ पूर्ववृत्तं विर्वेतं विर्वेतं विर्वेतं । विवित्तं वित्तं वित

सौरनके तु सायाह-व्यापिनी न प्रदोषगा। अयाचिते तु तिथयः स्तीकाय्या उपवासवत् ॥ सोदयत्रिमुहूर्कायां क्रय्योहानं त्रतानि च। उभयत्र तथात्वं क्ष्यः प्रवेद्युस्तद्वृष्ठितिः ॥ परत्रेत्र तथात्वं चेतः, पृथ्वां प्राह्या तिथिन्त्रयं । परत्रेत्र तथात्वं चेतः, पृथ्वां प्राह्या तिथिन्त्रयं ।। अस्पर्ते चेकदेशस्य व्याप्ती पृथ्वेत पृह्यताम् । एकदेश-सम-व्याप्ती क्षये पृथ्वांत्र्यशेत्राम् । एकदेश-सम-व्याप्ती क्षये पृथ्वांत्र्यशेत्रारं । कुत्वाव्यपाह्यान्त्रमार्थ्वा स्थान्त्रमार्था । तद्मावेऽपराह्मप्य व्यापिका पृष्ठातं तिथिः । क्षये पृथ्वांत्रारं विथः । क्षये पृथ्वांत्रारं वृद्धो व्याप्तिश्रेदपराह्मपेः ॥ न प्राह्य-तिथिनोः इष्टि-क्षयावूर्थ्व-तिथेस्तु तौ। ।

उभवत्र तु साम्ये तु,—इति सो॰ पुस्तके पाटः । † कृतपाधपराह्नानो,— इति सो॰ पुस्तके पाटः । ्रं न प्राह्मितिथिजो,—इति सु॰ पुस्तके, न प्राह्म तिथिगौ,—इति सो॰ पुस्तके पाटः ।

<sup>9</sup> सुरुयेति शेषाः । प्रदेष-व्यासिस्तु तम्रासुकस्य इति भावः । २ उदयेन सहितार प्रदुष्टा वस्यामिति विप्रदः । २ अमापि पूर्वन्त पद पक्षाः । तम् पूर्वेषुर तस्य स्वायामात्ता व्यविष्यपेत्रेषु समेण निर्णयमाह उम्प्रयेत्रीय । ४ वया तु प्रवेषुर तमे सिवायामात्ता व्यविष्यपेत्रेषु समेण निर्णयमाह उम्प्रयेत्रीय तया माणा-तिषेत्रीद्व-क्षय-साम्याः भेत निर्णयः । तम्र माणातिषे अप्रे पूर्वां, ताम्य प्रद्वी बोत्तरित वर्षुष्ठाः ५ विन्नद्वयं सोदय-त्रिमुहर्तं-स्पर्यामाये साम्य-विप्रयोद्ध-क्षय-साम्याः ५ विन्नद्वयं सोदय-त्रिमुहर्त्त-स्पर्यामाये साम्य-विप्रयोद्ध-क्षय-साम्याः ६ क्षमापि पूर्ववत्त पद्भ पक्षाः । त्रिमुद्ध-ति माण्य-विष्यादिक्तः स्वर्णादिक्तः । व्यविष्यः । व्यविष्यः । व्यविष्यः साम्य-विप्रयोद्ध-विष्यः । व्यविष्यः । व्यविष्यः साम्य-विप्रयोद्ध-विष्यः । व्यविष्यः । व्यविष्यः । व्यविष्यः प्रयोद्धः । व्यविष्यः प्रयोदः । व्यविष्यः । व्यविष्यः । व्यविष्यः स्वर्णाद्वः । व्यविष्यः । व्यविष्यः स्वर्णाद्वः । व्यविष्यः स्वर्णाद्वः । व्यविष्यः । विष्यः । व्यविष्यः । विष्यः । वि

साम्ये तृर्ध्व-तिथेब्राह्मा † पर-विद्धैव वृद्धिवत् ॥ नं स्पृज्ञेदपराह्मी चेत् ; पृत्वां स्थात्, क्रतपो वृथा । वैषम्येणैकदेशस्य व्याप्ती ब्राह्मा महस्वतः ॥ साम्येन चेत्, क्षये पृत्वां, परा स्यादृद्धि-साम्ययोः । वृद्धि-साम्य-क्षया ब्राह्मऽतिथिगा नोर्ध्वगा इह ॥

द्वितीयाद्यास्तु पर्वान्तास्तुर्थ्य-मकरणोदिताः ।
सञ्चारणीयः सामान्यात् तिथिषु प्रतिपन्नयः ॥
कचित् कचित् विशेषोऽस्ति सोऽयमत्राभिधीयते ।
पूर्वेश्चरसती प्रातः परेशुस्त्रि-सुहूर्त्त-गा ।
सा द्वितीया परोपोष्या पूर्व-विद्या ततोऽपर्रा \* ।
रम्मा-तृतीया पूर्वा स्वाहुत्तरा स्याद् व्रतान्तरे ॥
परेशुर्नास्ति चेत् ॥ पूर्वविद्याप्यस्तु व्रतान्तरे ॥
सहस्तमात्र-सत्त्वेऽपि दिने गौरी-वर्त परे+ ॥

† साम्यानुर्द्धुतिथेमांद्रा,—इति ग्रु॰ पुस्तके पाठः। ‡ न स्वृक्षत्वपराक्षी चेत्,— इति ग्री॰ पुस्तके पाठः। \$ प्राह्मा—इति सी॰ पुस्तके पाठः। क ततोऽन्वया— इति पाठान्तरम्। ॥ परेऽद्धि नास्ति चेत्,—इति ग्रु॰ पुस्तके पाठः। + 'परेकुनाँस्ति चेत्,—इह्यादि 'पीरावतं परें'—स्वयन्तो प्रन्थः सी॰ पुस्तके नास्ति।

१ दिनह्वेऽपराहरूशाँभावे निर्णयमाह न स्टुशेशित । गरिदेने छतपसत्त्वादाह पेरयुः कृतर्गा द्वमा, न नियमक इत्यर्थः । महस्यत आविषयेत । १ साम्बीन्वेद्दिग्धार्थः कृतर्गा द्वमा, न नियमक इत्यर्थः । महस्यत आविषयेत । १ साम्बीन्वेद्दिग्धार्थः किंवसास्त्र साम्येत चेदित्र पूर्णवेदन्त्रोत्तरतिर्थेद्दित्यार्थेक नियमक किन्द्र आविष्ठेदित्यार्थेक विद्यार्थेक विद्यार्थे

शुद्धाधिकायामध्येवं गण-योगमशंसनात् ॥
चतुर्वां तु परोपोष्यां गणनाथ-नतस्य तु ।
मध्याह्न-च्यापिनी पूष्या तद्वकाग-चतुरुध्येपि ॥
परेश्वुरेत मध्याह्न-च्याप्ती विमस्य सोत्तरा ।
अन्यया पूर्य-विद्धेत मातु-योग-प्रशरिततः ॥
पूर्वेत्वुरेत तद्वशाती पूर्वा सर्प-प्रिया तिथिः ।
नोचेत्, सर्पस्य पश्चम्या योगोऽत्यन्तं प्रशस्यते ॥
नोचेत्, सर्पस्य पश्चम्या योगोऽत्यन्तं प्रशस्यते ॥
नीध्याः शुद्ध-जयाऽत्यस्तु नाग-विद्धा निषिध्यते ।
सर्वत्र पश्चमी पूर्वा प्राह्मा स्वन्दन्त्रते पर्वा ॥
नाग-विद्धा स्कन्द-पष्ठी सा निषद्धा त्रतान्वरे ।
जत्तरस्या अलाभे तु नाग-विद्धाक्ष राह्यताम् ॥
विना द्वाद्य-नार्डीभिनांग-वेधो न दोषकृत् ।

श्वागविद्धापि,—इति सो० पुस्तके पाठः ।

१ परे दिने,—इस्यन्वयः। ं मुहूर्त्तमात्रेति पूर्व्वविद्धा-विषयम् ' इति टी परिदेने महत्त्तीमात्र-सत्त्वेऽपीखन्ये । ते तु वदन्ति, महर्त्तमात्रीते मतान्तरं । अन्यकर्त्तर्भतं तन्मते त्रिमृहत्तांदर एवेति । सर्व्विमदं टीकायां विस्तरेणोक्तं तश्चेव द्रष्टवः ' ग्रद्धाधिकायामिति तु पूर्व्वदिने घटिकात्रयोत्तरं प्रवृत्त-विषयं तदा तस्याः खण्डात्रे द्विविध-विद्धात्वाभावेन पूर्णावत् गुद्धत्वात्'—इति टीका। गणा गणपतिस्तानिथिः चट २ उपाण्यति वैदिककर्मामात्रीपलक्षणम् । अयं च निर्णयो गणेश-नागगौरी-व्रतीप पुजाऽन्य-विषयः । ३ गणेशवते विशेषमाह परेश्वरेवेति । विद्रो विद्रोशः गणेश इत्य अन्यथा अन्येषु चतुर्ष पक्षेषु । अञ्चापि पूर्व्यवत षट् पक्षा द्रष्ट्रच्याः । माता देवताका तृतीया । मध्याह्न-ज्याप्तिश्वात्र संपूर्ण-मध्याह्न-ज्याप्तिरेकदेश-ज्याप्ति-पक्षेऽ। न्याप्तिश्रेति द्विनिया बोद्धन्या । ४ नागत्रते निशेषमाहः पूर्वेद्यरेनेति । तः प्राग्वतः द्विधा मध्याह्रव्याप्तौ । नोचेदिति अन्येषु चतुर्षु पक्षेष्टित्यर्थः । पूर्ववत् षट्ट पक्षाः । सर्पस्य सर्पदैवतचतुः । ५ गौरीवते विशेषमाह ग इति । त्रक्षे इति शेषः । छुद्रजयेति बहुर्वीहिः, तृतीया-युतेसर्थः नागविद्धेति । यत इत्यादिः । ५ परेति सापि त्रिमुहूर्त्त-चतुर्थी-वेधे पः त्रिमुहर्त्तसत्त्वे अन्यथा तु पृथ्वेवेति हेमादिः । उपवासे पृथ्वी तदन्यकर्मस् परेः पक्षान्तरं स एवाह । सन्वां कृष्णा पुन्नां शुक्रा परेति गौडाः । ७ पण्सुहुर्त्त-पः विद्वाया एव त्याज्यत्वं न त्रिमुहुर्त्त-विद्वायाः,—इति भावः । अयञ्च पण्महर्त्त-पन बिद्ध-निषेधो नक्तकभक्तादि-व्यतिरिक्त-विषयः, --इति हेमाद्रिः । तद्वि पूर्व्वदिन मध्याहादि-व्याभौ द्रष्टव्यमिति शेका ।

सप्तमी पूर्व-विद्धैव व्रतेषु निखिलेष्वपि ॥ अलाभे \* पूर्व-विद्धायाः परविद्धैव † गृह्यताम् । त्रतमात्रेऽष्टमी कृष्णा पूर्वी, शुक्काऽष्टमी परा ॥ दुर्वोष्टभी तु शुक्राडापि पूर्व-विद्धा विधीयते । पंस-द्वयेऽप्युत्तरैव शिव-शक्ति-महोत्सवे ॥ ज्येष्ठर्क्ष-योगे पूर्वाऽपि 🛊 ग्राह्मा ज्येष्ठा-त्रते तिाथैः । मध्याह्मदूर्द्धमृक्षं चेत् परेद्धः सा प्रशस्यते ॥ ज्येष्ठर्श-भानुवाराभ्यां युक्ताष्टम्यतिदुर्छभाँ ६ । जयन्त्याख्यं व्रतं भिन्नं कृष्ण-जन्माष्टमी-व्रतात् ॥ शुद्धा च सप्तमी-विद्धेत्येवं जनमाष्टमी द्विधा । सप्तमी चेत् निशीथात् प्राक् विद्धा, शुद्धाऽन्यथा भवेत् ॥ ग्रद्धायां नास्ति सन्देहो विद्धा च त्रिविधेष्यते । निश्रीथ-योगः पूर्वेद्यः परेद्युवी द्योरुते ॥ पूर्वेव प्रथमे पक्षे परैवोत्तर-पक्षयोः । अष्टमी रोहिणी-युक्ता जयन्ती, सा चतुर्विधा । शुद्धा शुद्धाधिकेत्येवं विद्धा विद्धाधिकेति चं ।

अभाव,—इति शंकासम्मतः पाटः । प्रावेद्वापि,—इति सो॰ वृत्तके पाटः ।
 पृत्त्रवं,—इति भद्यदिवृतः पाटः ।
 प्रोगोऽष्टम्याः सुदुर्लभः,—इति सो॰ वृत्तके पाटः ।
 परेखुव्वाभयोहत,—इति सु॰ वृत्तके पाटः ।

१ मिलित-शिव-वाफि-वैदाय-मित तवमी-युतैवेखार्थः । १ परेषुरेख ग्रुखयोगे परैव, पूर्वेखुरेख तथोगे पृत्वां । स च ण्ड्रक्योगे यदि पर दिने मध्याख्वाब्द्धीमध्याव्यवस्ते, तथा प्रद्रमानु यदि पर दिने मध्याख्वाब्द्धीमध्याव्यवस्ते, तथा ण्ड्रमानु वास्त्रोगे मवित तथा प्रद्रमानु वास्त्रोगे मवित वित वित वास्त्रोगे मवित वित वास्त्राचित वास्त्राचे प्रद्रावेखा प्रस्ता सात्रा, नोवेख्या प्रद्रावेखा प्रस्ता मात्रा, नोवेख्या ग्रुढ्वं भवति मात्रा । ५ व प्रदेशित वास्त्राचे मात्रव्या राष्ट्रवेखा प्रस्ता मत्रवित वास्त्राचे सात्रा वास्त्रा वास्त्राचे सात्रा वास्त्राचेखा प्रदेशित प्रस्ता नेत्राचित वास्त्राचेखा प्रदेशित वास्त्राचेखा प्रदेशित वास्त्राचेखा प्रदेशित वास्त्राचेखा प्रदेशित वास्त्राचित वास्त्रचेत वास्त्रचेत वास्त्रचित वास्त्रचित वास्त्रचेत वास्त्

शुद्धायामपि विद्धायां न सम्माव्योत्तरा विथिः ॥
शुद्धांधिकायां † योगश्चेदेकस्मिन् १ वा दिनद्वये ।
नैक्त्योगेऽस्ति सन्देहो द्वि-योगे प्रथमं दिनस् ॥
सदा निज्ञीथे पश्चादेत्युत्तमो मध्यमोऽधमाः ।
योगश्चिष्पाधि पूर्वेशुः संपूर्णत्वादुग्णमण्म ॥
विद्धांधिकायामप्येक्त-दिन-योगे \* स गृद्धाताम् ।
द्योगोंगश्चिधा मिन्नो निज्ञीथे वृत्ति-मेददाः ॥
तृह्वेतिर्देन एकस्मिन् उभयोगोंभयोगिति ।
एक्सिमश्चेत् तदिनं स्थात् पक्षयोग्त्ययोः परस् ॥ ॥
श्ची सोमे जयन्ती चेत् वरि साऽतिकळपदा ६ ।
तिध्यक्षयोद्वेयोरन्त उत्तमं पारणं मवेत् ॥
एकस्मान्ते मध्यमं स्यादुत्सवान्तेऽधमं स्मृतम् ।
यस्मन् वर्षे जयन्त्याख्यो योगो ६ जन्माधमी तदा ॥

† श्रुद्वाधिकाया,—इति सी० पुस्तके पाटः। ्रै बोगः स्थादेकस्मित्,-पाठानत्त्व् । \* दिने बोगे,—इति शु० पुस्तके पाटः। ॥ परा,—इति पुस्तके पाटः। § सति फळप्रदा,—पु० पुस्तके पाटः। ६ खयन्यास्थ्योगे इति सो० पुस्तके पाटः।

अन्तर्भृता जयन्त्यां स्यादक्ष-योग-प्रशस्तितः । नवमी पूर्व-विद्धैव पक्षयोरुभयोरपि ॥ मध्याहे रामनवमी पुनर्वसु-समन्विता । ग्राह्या, नेवाष्टमी-युक्ता सनक्षत्राऽपि वैष्णवैः ॥ कृष्णा पूर्वीत्तरा शुक्का दशमम्येवं व्यवस्थिता । जयन्ती-व्रतवित्रत्यं काम्यं चैकादशी-व्रतम् ॥ अरुणोदय वेधोऽत्र वेधः सुर्योदये तथा। उक्ती द्वी दशमी-वेधी वैष्णव-स्मार्त्तयोः ऋगात ॥ कला-काष्टादि-वेघोऽपि प्राह्मोऽत्र त्रिसहर्तवत । वैखानसाद्यागमोक्त-दीक्षां प्राप्तो हि वैष्णवंः ॥ विद्धा त्याज्या वैष्णवेन शुद्धाऽप्याधिक्य सम्भवे । एकाँदशी द्वादशी वाडधिका चेत् त्यज्यतां दिनम् । पूर्व, ब्राह्मं तूत्तरं स्यादेष वैष्णव-निर्णयः ॥ एकादशी दादशी चेत्युभयं वर्धते यदा। तदा पूर्व-दिनं त्याज्यं स्मात्तेंग्रीहां परं दिनम् ॥

१ वदाण्युक्तिर्णयाद्वारोश्य जन्माग्रमी पूर्विदेते जयन्तो परिहेते, तदा पूर्वः । तर्णयमुक्तिर्णयाद्वारोश्य तरिहत्य त्व तद्यग्रामिति होता । रोहित्यग्रम्भीयामादि वृत्यमाद्वारोश्य निवास्त (१ देत स्थाक्षेत्रित्र प्रवास । त्यास्त । रोहित्यग्रम्भीयामादि वृत्यमाद्वार्णयाद्वार्णयाद्वार । तथा विभागेन । त्रिज्ञा विभागेन । त्रिज्ञा विभागेन । त्रिज्ञा विभागेन । त्रिज्ञा विभागेन विभागेन । त्रिज्ञा विभागेन । व्यवस्था । त्रिज्ञा विभागेन । व्यवस्था । । उद्यवस्था । तत्र वद्यमान्त्रमेत्र विभागेन । व्यवस्था । । उद्यवस्था । तत्र वद्यमान्त्रमेत्र विभागेन । व्यवस्था । व्यवस्था निवास्त । त्रिज्ञा । त्रिज्ञा विभागेन विभागेन । व्यवस्था निवास्त विभागेन । व्यवस्था । व्यवस्था निवास्त । व्यवस्था । व्यवस्था निवास्त । व्यवस्था । व्यवस्थान । व्यवस

एकादंशीमात्र-वृद्धी गृहि-यत्योद्यवस्थितिः । उपोष्या मृहिभिः पृट्या यतिभिस्तृत्तरा तिथिः ॥ द्वादशीमात्र-वृद्धौ तु शुद्धा-विद्धे व्यास्थिते । शुद्धा पूर्वीत्तरा विद्धा स्मार्त-निर्णय ईदशः ॥ श्रवंणेन युता चेत्स्याहादशी सा हि वैष्णवै: । स्मार्त्तश्चोपोपणीया स्यान्यजेदेकादशीं तदा ॥ उपवास-व्रतादन्य-व्रते सार्द्ध-सहर्त्तकैः । सप्तमिर्दशमी-विद्धामेतामेकादशी त्यजेत ॥ द्रावंशीपूर्व-विद्धेव व्रतेषु निखिलेष्वापि । शक्तं-त्रयोदशी पूर्वा परा कृष्णा त्रयोदशी\* ॥ अलाभे साऽपि पूर्वैव, पराऽनङ्ग-त्रयोदशी । या शुक्का गृह्यते पूर्वी, गृह्यतां साऽऽपराह्मिकी ॥ चंतुर्दश्युत्तरा शुक्का पूर्वा कृष्णा चतुर्दशी । उदये द्विसहत्त्रोऽपि! प्राह्माऽनन्त-व्रते तिथिः ॥ शुक्काँऽपि रात्रि-युक्ता स्याचैत्र-श्रावण-मासयोः।

कृष्णात्रयोदशी,—इति का० पुस्तके पाठः । † पूर्व्वाऽनङ्गत्रयोदशी,
 सु० सो० पुस्तकयोः पाठः । ‡ त्रिमुङ्गलीप,—इति सु० का० पुस्तकयोः पाठः

१ स्मार्त प्रति निर्णयमाह, 'एकादशी' इत्यादिना, 'स्मार्त्तिनर्णय ईद्दर इत्यत्तेन । व्यवस्थितिब्योत्तरार्थेन स्पष्टीकृता । एवं परत्र । २ यथोक्तिनिर्णयस्य माह, अवजेति । यदा द्वारद्वयानेल अवणनवक्षे, तदा छुद्देक्तरदर्गामारि त्यवत्त्वा द्वा योव्यसित्वाय्याः । ३ द्वारदर्गा निर्णयमाह द्वारदर्गाति । ४ त्रयोदर्गा निष्कृति । यदिने विमुद्दत्तीत्ते कृष्णव्योदर्ग्या पूर्वेक सर्थक्ष्ममञ्ज प्राव्धा । भागेवार्थकुक्रव्योदर्गा परिविज्ञेत्वयर्थः । पृत्वांनक्षस्यगाठः ''—द्वि टीका । छुक्ता न्ययोदगी पृत्वांगाव्यत्वेनोक्ता, सा न साद्याहमात्रव्यापिन् । किरवापरिक्रिको ६ चतुर्वेश्वां निर्णयमाह चतुर्द्शाति । '' उपवासिनित्रविषयमित्तर ''—इति विक्षयमाद चतुर्दशाति । '' उपवासिनित्रविषयमित्तर ''—इति विक्षयमाद चतुर्दशाति । '' उपवासिनित्रविषयमित्तर ''— इति विक्षयमाद चतुर्दशाति । '' विद्या त्यवाराः''—इति टीका । ७ दमनक-पवित्रारिक्यारीर्विणयमाद छुक्कापति । पृत्वें व्यवस्था । अत्यत्ति विव्यवस्था छुक्कापति । पृत्वें व्यवस्था । अत्यत्ति व्यवस्था । प्रवास्था विव्यवस्था च व्यवस्था । । 'विद्या व्यवस्था । प्रवास्था विव्यवस्था च व्यवस्था । प्रवास्था । प्रवास्था विव्यवस्था । प्रवास्था विव्यवस्था । प्रवास्था विव्यवस्था । प्रवास्था विव्यवस्था । प्रवास्था । प्यास्था । प्रवास

शुक्को सर्वोऽपि पूर्वेव यदि स्यादापराह्निकी ॥ प्रदेषि वा निज्ञीये वा द्वयोवां याऽस्ति सा अवेत् । शिवरात्रि ज्ञाते, तत्र द्वयोः सत्ता प्रवास्य ॥ तद्मावं निज्ञीयेक-व्याप्ताऽपि परिग्रहाताम् ॥ । तस्मावं निज्ञीयेक-व्याप्ताऽपि परिग्रहाताम् ॥ । तस्याश्चासम्भवे म्राह्मा प्रदोप-व्यापिनी तिथिः ॥ तस्यश्चा पारणं पातन्त्र्याद्वांक् समापने । अन्यया पारणं पातन्त्र्याद्वांक् समापने ॥ पूर्व-विद्धैव सावित्री-व्रते पश्चद्मति तिथिः ॥ नाह्मचोऽध्यद्म सूतस्य स्युश्चेकचां परेऽहित ॥ व्रतान्तराणि सर्वाणि परेऽह्रन्येव सर्वद्मं । श्लादेऽपराह्मकालीनों द्वां आव्विदक्तन्मतः ॥ हितन-द्वांऽप्येक-देशे वृत्तीः आह्यो महस्वतः । हत्त्वस्य चेदेक-देशे वृत्तीः म्राह्मो महस्वतः । हत्त्सन्व्याप्तो द्व्योग्हों स्वाह्मा स्वत्वतः । ।

<sup>\*</sup> तद्दभावे निर्वाधिकट्याधिनी राष्ट्रातां तिथिः,—इति पाठान्तरम् । † स्थुक्षेत्तञ्र— इति मु॰ का॰ पुस्तकवोः पाठः । ‡ दिनद्वयेऽप्येकदेशकृती,—इति का॰पुस्तके पाठः ।

१ स्दर्शवायोपवासे निर्णयमाह शुक्का सम्त्रांपीति । अपिस्तिकस्ते, सम्त्रांशुक्कापात्यर्थः । अपिता कृष्णायरिष्यः । यदि स्यातः "—इस्यनेनापराद्धेऽकाने पराऽपीति सृचितसः । र शिवरात्री निर्णयमाह प्रदीपे वेति । ता शिवरातिक्रते अवेदिरवन्त्यः । प्रदीपे वेद्यादिकिकान्त्रम्य अवेदिरवन्त्यः । प्रदीपे विद्यादिकिकान्त्रम्य क्ष्यादिकिकान्त्रम्य क्ष्यादिकिकान्त्रम्य क्ष्यादिकान्त्रम्य व्यवस्त्रात्वा । यद्याद्या चात्र शुक्का कृष्णा च । वेदिति त्रेष्यान्त्य । यद्यापि पूर्वविद्वेति । प्रवदाय चात्र शुक्का कृष्णा च । वेदिति पूर्ववानन्त्य । यद्यापि पूर्वविद्वेति । प्रदानत्तरे त्र त्र पूर्वविद्वेति । प्रदानते त्र त्र पूर्वविद्वेति भूत्रसाश्यदक्षात्रम्यः । सित्ते चत् त त्र प्रप्तविद्वा प्राह्मस्य स्ताद्विकः । टाकायान्त्र, " तत्र पर्वरिद्वा प्राह्मस्य साहित्वकः । टाकायान्त्र, " तत्र पर्वरिद्वा प्राह्मस्य । प्राह्मस्य प्रदान्ति प्रदानति पर्वेति । प्रदानि त्रस्य ताः स्त्रवैवि । प्रदानि विद्वा तत्र । इत्यविद्वा प्राह्मस्य स्त्रकारान्त्रम्य । प्रवादिकप्रसाम् । प्रवादिकप्रसाम् विद्वास्य । प्रवादिकप्रसाम् । व्यवसादिकप्रसाम् । व्यवसादिकप्रसाम् । प्रवादिकप्रसाम् । प्रवादिकप्रसाम् । व्यवसादिकप्रसाम् । विवयस्त्रम्य विवयस्त्रम्य ।

साम्येनाग्नि-व्यवस्था स्यात्र स्यात्तेद्वराह्वयोः ॥
पूर्वेश्चः साग्निकः क्रयोद्धत्तरेखुरनिष्ठकः ।
पर्व-प्रतिपदोः सन्धिर्मध्याद्वे वा ततः पुरा ॥
अन्वाधानं पूर्व-दिने यागः सन्धि-दिने भवेत् ।
उद्धं मध्याद्वतः सन्धावन्वाधानन्तुः तिहिने ॥
हार्ष्टं पर-दिने क्रयोदन्यो वाजदनेथिनः ।
यस्तु वाजसनेयी स्वात्त् तस्य सन्धि-दिनात्पुरा ॥
न काप्यन्वाद्वितः ॥ किन्तु सदा सन्धि-दिनोहि साणि ।
सा पोणमासी विज्ञेया सद्यक्तारुन्वेशः ॥ ॥
सा पोणमासी विज्ञेया सद्यक्तारुन्वेशः ॥ ॥
सा पोणमासी विज्ञेया सद्यक्तारुन्वेशः ॥ ।
सा पोणमासी विज्ञेया सद्यक्तारुन्वेशः ॥ ।

<sup>ॄं</sup> न चेन, स्वादगराह्नयोः,—इति का० पुस्तके पाटः । ्रै निस्तिकः—इति व पुत्तके पाटः । १ वन्यायां हि.—इति बो० पुस्तके पाटः । वि कायन्याहितिः,— इ० पुन्तके पाटः । वि सिश्चिदिने तु सा,—इति पाटान्तस्म । \* प्राक्त चेदाव नावने,—इति का०सो० पुस्तकको पाटः। १ स्वाः काळविशो,—इति मुनस्तको पाटः

<sup>9</sup> अपराहद्ववासमंद्र्यं आविद्काद्विशेषमाह साम्यानगीति । सैयाधिकारिमोदेन व्यवस्थाति । स्थाधिकारिमोदेन व्यवस्थाति । स्थाधिकारिमोदेन । स्थाधिकारिमोदे इत्यत्ते प्रमाने प्रश्निकारी । स्थाधिकारिमोदे इत्यत्ते प्रमाने प्रश्निकारी विशेषमाह सिन्धवेदिति । सावः पत्रचा विमानविद्यास्य द्वितीयी भागः प्रश्नीवर्त्तामेदे । सावः पत्रचार्त्तामेदे । स्थाधिकार्त्तामेदे । स्थाधिकार्त्तामेदे । स्थाधिकार्वेद्यास्य प्रश्निकार्त्तास्य विशेषमाह व्यवस्थात्राक्ते । स्थाधिकार्त्तामेद्र्यास्य प्रश्निकार्त्तामेद्र्यास्य प्रश्निकार्त्तास्य विश्वस्थात्रास्य स्थाधिकार्त्त्रास्य स्थाधिकार्त्तामेद्र्यास्य स्थाधिकार्त्त्रास्य स्थाधिकार्त्त्रास्य स्थाधिकार्त्त्रास्य स्थाधिकार्त्त्रास्य स्थाधिकार्त्त्रास्य स्थाधिकार्त्त्रास्य स्थाधिकार्त्त्रास्य स्थाधिकार्त्त्रास्य स्थाधिकार्त्त्रास्य स्थाधिकार्त्रास्य स्थाधिकार्त्त्रास्य स्थाधिकार्त्त्रास्य स्थाधिकार्त्त्रस्य स्थाधिकारः स्थाधिकार्त्त्रस्य स्थाधिकार्त्त्रस्य स्थाधिकार्त्त्रस्य स्थाधिकारः स्थाधिकार्त्त्रस्य स्थाधिकार्त्त्रस्य स्थाधिकारः स्थाधिकार्त्त्रस्य स्थाधिकारः स्थाधिकारः स्थाधिकार्त्त्रस्य स्थाधिकारः स्थाधिकारः स्थाधिकारः स्थाधिकारः स्थाधिकारः स्थाधिकारः स्थाधिकारः स्थाधिकारः स्थाधिकारः स्याधिकारः स्थाधिकारः स्थासिकारः स्थाधिकारः स्थाध

क्षयस्यार्द्धं तथा हित्वा : सन्धिर्निश्चीयतां सदा । वीधायन-मते दर्श-श्राष्ट्रं चेष्टिर्विशिष्यते ॥ द्वितीयां त्रिसुहृतां चेत् प्रतिपद्यापराह्निकी ६ । अन्वाधानं चतुर्वेक्ष्यां दर्शे स्वरूपेऽपि वर्तयेत् ॥ दर्श-श्राष्ट्रं तथा कार्य्यमिति बीधायनोऽत्रवीत् \* । इष्टचादि-विकृतिः सर्वा पर्वण्येवेति निणयः ॥

पश्चेमे तु प्रकरणे पृत्वोर्ह्सं भादि-निर्णयः । उत्तरार्ह्वं काळ-भेदात् कर्म-भेदोपदशैनम् † ॥ व्यॅरिमनस्तिभयाद्रानुस्तन्नक्षत्रसुपोपणे । सुरुवं, तस्यासम्भवे तु प्रश्चीतृत्यं निशीधयुक् ॥ उपवासे यदःसं स्यात् ताङ्के नक्तिक-मर्क्तयोः । दवने त्रिसुद्देतस्यं नक्षत्रं व्रत-दान्योः ॥ दिन-द्वये तथात्वे तु पुर्वं स्याद्धःश्वन्त्वंतः । श्रवणं तूर्तं श्राह्मपुष्तरण-कर्मणे ॥ पिश्वे तु तिथिवस्यर्वे नक्षत्रस्य विनिर्णयः ।

्रै शिक्षा,—इति सो॰पुस्तके पाठः। ६ श्रतिपवापराक्षिको,—इति का॰पु॰ पुस्तकयोः पाठः। अवीधायनीदितम्,—इति सो॰ पुस्तके पाठः। † कम्मीन्दो-पदेशनम्,—इति गु॰का॰ पुस्तकयोः पाठः।

९ आंक्लावनसतेन निर्णीय बीचानमतेन निर्णयसाह बीचानमेति । चो मिन्नक्रमः आह्ममिड्येल्यथैः । २ तद्विभिनेय पटति द्वितीयेति । या प्रतिपत् आपदाहिक्षेत्र, तता द्वितीय विद्यास्त्र स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य

पूर्वः \* स्यादुपवासादावुत्तरो त्रत-दानयोः ॥ योगः श्राद्धे कर्म-काल-व्याप्तस्तु परिगृह्यताम् । करैंणं यद्दिने तत्तु ग्राह्मं, रात्री यदा, तदा ॥ दिनद्वयैकमक्ताभ्याम् । उपवासः प्रसिध्यति । वारेषु संशयाभावात् ग्रहीतव्यं यथास्थितम् ॥ औसन्न-नाडचः संक्रान्तेः पुण्याः स्नानादि-कर्मसु । चरे तु! कर्कटे पूर्वा मकरे विंशतिः पराः ॥ वर्त्तमाने तुला-मेषे नाडचस्तूभयतो दश । वृषभादौ स्थिरे पुण्याः प्राक् पश्चादिप षोडश ॥ मिश्रनादी द्वि-स्वैमावे उत्तराः षष्टि-नाडिकाः । अहः-संक्रमणे रात्रावनुष्ठान-निषेधतः ॥ उक्ती काली व्यवस्थाप्यी तदशात्ऽपूर्व-पश्चिमी । रात्री संक्रमणे भानोर्दिनार्द्ध स्नान-दानयोः ॥ अर्द्धरात्रादधस्तस्मिन् मध्याहस्योपरि क्रिया । अर्ध्व संक्रमणे चोर्ध्व, उदयात् प्रहर-द्वर्यम् ॥ पूर्ण चेदर्धरात्रे त यदा संक्रमते रवि: ।

ः पूर्वः स्यात्,—इत्यारम्य, प्रहरोषो न निवते,—इत्यन्तो प्रत्यः सी० पुस्तके प्रष्टः । † दिनहर्यकमकावाम्,—इति मु॰ पुस्तके पाटः । र् चरेषु,—इति सु॰ पुस्तके पाटः । § तद्वलात्,—इति का॰ पुस्तके पाटः ।

भीये निर्णवमाह पूर्वः स्वादिति । एवः पूर्वनित-पंवन्यो । आदिना निरुक्तम्भवस्या । आदिना निरुक्तम्भवस्याः । बोण इति सर्वत्र क्षिणेवत्ववाऽन्येति । २ करणे निर्णवमाह करणामिति करण्या निर्णवस्याः व्याद्या स्वाद्या निर्णवस्याः करणामिति करण्या निर्णवस्याः । अर्णवस्याः निर्णवस्याः । व्यवस्यान्ति विर्णवस्याः । विर्णवस्याः निर्णवस्याः । विर्णवस्याः । विर्णवस्या

प्राहुर्दिन-द्वयं पुण्यं सुक्तवा मकर-कर्कटी ॥ कर्कटे मकरे रात्रावप्याचारादनुष्टितिः ।। पूर्णिमा-प्रतिपत्-सन्धौ राहुः सम्पूर्ण-मण्डलम् ॥ ग्रसते चन्द्रमर्कश्च पर्व-प्रतिपदन्तरे । ग्रस्यमाने भवेत स्नानं ग्रस्ते होमो विधीयते ॥ मुच्यमाने भवेदानं मुक्ते स्नानं विधीयते । सूर्य्य-प्रहे तु नाश्रीयात् पूर्वं याम-चतुष्टयम् ॥ चन्द्र-ग्रहे तु यामांस्त्रीन् बाल-वृद्धातुरैविंना । अपराह्ने न मध्याह्ने मध्याह्ने न तु सङ्गवे ॥ भुञ्जीत, सङ्गये चेत् स्थात् न पूर्व भुजिमाचरेत् । ग्रस्तोदये विधोः पूर्वं नाहर्मीजनमाचरेत् ॥ ग्रस्तावेवास्तमानश्च खीन्दू प्राप्नुतो यदि । त्तेयोः परेद्युरुद्ये स्नात्वाऽभ्यवहरेत्ररः ॥ त्रयोदश्यादितो वर्ज्य दिनानां नवकं ध्रुवम् । मङ्गलेषु समस्तेषु ग्रहणे चन्द्र-सूर्य्ययोः ॥ द्वादैश्यादि \* स्टतीयान्तो वेध इन्दु-ग्रहे स्मृतः । एकादइयादिकः सीरे चतुर्थ्यन्तः प्रकार्तितः ॥ खण्ड-ग्रहे तयोः मोक्तसुभयत्र दिन-द्वयम् 🛊 ।

† रात्री यथाचारायगुष्टितिः,—इति पाठान्तरम् । \* द्वादशादि,—इति भु० पुस्तके पाठः । ो दिनत्रथम्—इति का० पुस्तके पाठः ।

१ शिष्ठाचारानुमारेणानुष्ठानिमस्त्रर्थः । तत्र, सजाययन-संक्रमे सङ्गावेष पृथ्यौ-पर-मांच तानादि-निर्मेशि प्राचा-विष्ठाचारः । सर्ग फर्कटसंकरती पूर्वमेत दिले, सकर-संक्रानी तु परमेन दिले आखिसित दाक्षिणाल-क्षिप्रधानारः । तथा च शिष्ठाचारा-द्वार्थः प्रमाणिसित भावः । २ प्रदण-निर्णयामः पूर्णिमिति । पूर्णिमा-प्रविप्तर-सर्भा चन्द्रं, वर्षप्रतिपत्-सन्धी सूर्व्य राष्ट्रयेतते इथार्थः । पत्र्यं अभावस्त्रा । ३ यालप्रहातुर-विवये भोजन-व्यवस्त्राताहः अपराद्धे इति । पत्रणा विभक्त-दिलस्य व्यक्तिम्, भागे प्रदूर्णं, तद्व्यवदित-पूर्वमासे भोजनोप्ताहः द्वार्श-परिर्गरवादितः । अभ्यवदारि । अभ्यवदारी भोजनाम् । ५ प्रदूर्ण वेष-निर्णवाहः द्वार्श-परिर्गरवादितः ।

नित्ये नैमित्तिके जप्ये होम-यज्ञ-क्रियासु च ॥ उपाकमीणि चोत्सर्गे ग्रह-दोषो न विद्यते। तमेव निर्णयं \* शास्त्र-त्यायाभ्यां कर्तुमुद्यमः॥

नन्, नायमुर्वेशः सफ्छः काळस्य गागन-कुसुमायमानत्वात् । तदेतत्तर्पम्-रहस्यमभिजानानः कपिळ-महामुनिस्तत्वानि विवेक्तः

कामः कालमुपेक्यान्यान्येव पश्चविंशति-तत्त्वानि विविवेच--"मूल-प्रकृतिरविकृतिर्महृदाद्याः मुकृति-विकृतयः सप्त ।

पोडशक्य विकारों न प्रकृतिन विकृतिः युरुषः "— इति । न चैतेष्वेव तत्त्वेषु कालस्यान्तर्भावो युनिना विवक्षितः,— इति शक्कनीयम् । त्वद्मिमतस्य कालस्य ययोक्त-पञ्जविंशति-तत्त्वानाञ्च परस्परमत्यन्त्वविलक्षणत्वात् । तथा हि, — चिर-क्षिमावि-व्यवहार-स्यासाधारणहेतुः कालः, — इति त्वद्मिमतं काल-लक्षणम् । तत्त्वानां त्वन्यदशानि लक्षणाति, — सत्त्वरक्तसमोग्रणानां साम्यावस्य मृलप्रकृतिः, महद्दङ्कार-पञ्चत-मात्राल्यानां सामानां प्रकृति-विकृतीनां मध्येऽ-ध्यवसाय-हेतुमहत्त्वसम्, अभिमान-हेतुरहङ्कारः, शब्द-स्पर्श-रूप-सम-गन्धातम्वानि पञ्च तन्मात्राणिं पृथिव्यादि-पञ्चमहामृतानां

<sup>\*</sup> ईंश्सं नियमं,—इति पाठान्तरम् । सेंा० क० पुस्तके च एतदद्धीत् पूर्व्यं, ईंश्सं नियमं न्यायैर्विरादिमहोद्यमः,—इत्यर्द्धमधिकं वर्तते ।

१ तत्वानि परार्थात् । २ पोडस-संस्था-परिमती गणः घोडशकः । परिमाणे कत् । यथा ईपरकणत्व कारिया न तिवरं कपिळमुनेहर्कः, तथाणि कपिळ-मतस्ये- बान्न संवर्धात् कपिळ-मतस्ये- बान्न संवर्धात् कपिळ-मतस्ये- बान्न संवर्धात् कपिळ-मतस्ये- । " अपर- । १ तथाः न बैच्छीकसूत्रम् । " अपर- सिक्षपरं युगपर्विद विप्रमिति काळकिहाति (२ व० २ आ० ६ सू०) "। परापर- व्यवहारावाधारणकारणतत्वा च काळिसिहोरिति तस्य संक्षेपतीऽर्थः । ४ सच्यवस्तातीत् व्यव्याणे । तेषु गुणस्वव्यपदेनः पुरुषोपकर- णावात् । मूळकिरित्वाने नास्या मूळान्तरमस्तिव्यक्तम् । तेनेव्यमिक्वतिः । महत्तवस्तः स्वर्धात्मा मूळकिरित्वाने नास्या मूळान्तरमस्तिव्यक्तम् । तेनेवयमिक्वतिः । महत्तवस्तः इस्तरम् अवितिविद्याणाच्य प्रकृतिविद्यस्त प्रकृतिविद्यस्त महत्तव्यक्तम् व्यवस्तान्त्रम् । अत्यतमान्त्रमान्त्रम् । प्रवतमान्त्राणाः प्रविविद्यस्त । तेन स्वरानान्त्रम् । अत्यतमान्त्रम् । वहत्तक्ष्यस्य विविद्यस्तिव्यतः । तत्र , अव्यवसावो निषयानिका चरितः , तद्वेद्वमैहत्तव्यम् ।

एकादशेन्द्रियाणां च षोडश-विकाराणां रूक्षणानि प्रसिद्धानि, अप्रकृति-रिवकृतिः पुरुषश्चिदात्मकः । न होवंद्रक्षणकेषु तस्वेषु काळस्यान्तर्भावः सम्भाव्यते । नापि पिङ्गं तत्वान्तरं शुनिरतुम-न्यते । कथं तर्हि सुनि-प्रणीतानि तस्वानि आय्याभिः संग्रह्णानः ईश्वरकृष्णो वहिःकरणान्तःकरणे विविचन् । काळं व्यवजहार,

" साम्प्रत-कालं बाह्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम् "—इति ।

पर-असिद्धवा परो बोधनीयः '—इति न्यायोनयं व्यवहारो न तु स्व-सिद्धान्ताभिप्रायेण—इति वदामः । अतएवेतद्रवर्चं व्याचक्षाणा वाचरपतिमिश्रास्तत्त्वकीसुद्यामेवभाहः "कारुस्तु विदेने विकासमत एको नातीतानागतादि-व्यवहार-मेर्द श्रवत्तिवृद्धार्दति । तस्माद्यं चैरुपाधि-भेदैरतीतानागतादि-भेदमावं प्रतिपद्यते, सन्तु त एवोपाध्यो व्यवहार-हेतवः कृतमन्तरीष्टुना कार्लेनेति सारूपाचा व्यवहार-हेतवः कृतमन्तरीष्टुना कार्लेनेति सारूपाचा व्यव्हार-हेतवः कृतमन्तरीष्टुना कार्लेनेति सारूपाचा व्यव्हार वित्व कारूपाचा याः ',—इति । अथो-च्यते, —सृतकालो वर्त्तमानकालो भविष्यरकालः,—इति एवं त्रिष्विप भृतादिष्वतुगतैः काल-प्रत्यय एकमनुगतं कालतत्त्वमन्तरेणानुपपन्नः,—इति । तन्न । पदार्थ-प्रत्यस्ववद्वपपत्तः यथा भवन्मते द्वय-

वर्िंब्वसत्तत्त्वान्तरं,—इति मु॰ पुत्तके पाटः । † विविधन्,—इति मु॰
 पत्तके पाटः ।

इद्मेव बुद्धिरेत्वुच्यते । अभिमानारमकद्वतिहेतुरह्वारः । पृथिव्यादिषु महाभूतेषु शब्दाद्वो गुणा न व्यवस्थिताः, " आद्याव्यस्य गुणं तेषामवाग्रीति परः परः "——
इस्युक्तेः । तम्माद्येषु त्यवेश्वेषु शब्दग्रदय एकेश्वे एव गुणा न तु तत्र गुणान्तरहर इति
तर्भा तन्मान्नर्वद्वा। तत्रव्याव्यादिषु आन्तरात्रविदिव्येष्यिरहादिषे तेषां तन्मात्रवं योध्यम्।
तद्वक्तम्,—" तस्मिरतिमत्त्व तन्माव्यादिते तन्मात्रता स्पृता । न शान्ता नापि घोरास्ते
त मृद्याव्यावियोपिणः "—इति ।

१ बहिःकरणानि चक्ष्यादीनि, अन्तःकरणानि महदृष्ट्ंकारमनासि । २ चक्ष्यादिकं वर्त्तमानमेव ग्रह्मताति । त्राध्यतकाळं बाखं करणम् । अन्तःकरणन्तु अतीतमनामर्त्त वर्तमानन्ति विकालमान्यन्तं करणम् । ३ कालस्यातीतानामतादि- इत्यवहाशवर्त्तकल्वाभावे तर्त्तवेषस्य हेतुरिति बोच्यम् । ४ अनुगतस्य कालप्रस्थयस्य मृतादिष्ठ ब्यावत्त्वन्त्रमानेणि कालप्रस्थयस्य मृतादिष्ठ ब्यावत्त्वन्त्रमानेणि कालप्रस्थयस्य ।

पदायों ग्रुणपदायें, — इति षद्सु भावेषु चतुर्ध्वभावेषु अपि अतु-गतः पदार्थप्रत्यय एकमनुगतं पदार्थ-शब्द-वाच्यं तत्त्वान्तरम् ॥ अन्तरेणाय्युपपन्नः तथा काल-प्रत्ययः कृतो नोपपयते । तस्मात्, निस्तन्तं कालं निर्णतुं महानयं उद्यमः प्रेक्षावच्छिरोमणेमीधवा-चार्यस्य न कथश्चिद्युपपन्नः — इत्यवं प्राप्ते ब्रुमः ।

आयुष्मतश्चेतस्यैवं निरुद्ध-कालतंत्वे यः प्रद्वेषः, स कस्य हेतोरिति वक्तव्यम् । किं कपिल-महाप्रिनेना निराकृतत्वात्, किं वा
सांस्व-शास्त्र-पणीतेषु तक्त्वेष्वसंग्रहीतत्वात्, उत लक्षणामावात्
आहोस्वत् प्रमाणाभावात्, अथ वा प्रयोजनाभावात्, अथ वा तक्त्वगतपञ्चविंशतिः-संख्याऽइभ्यास-पट्वेनावासिताच्छ्रद्वाजाड्यात् १ वप्रथमः, काल-निराकरण-स्वत्रस्य युनिना प्रणीतस्यानुपलम्मात् ।
वित्रीयः, अतिमसङ्कात् । ऋवेदादिमोक्तानां ज्योतिष्टोमादीनां
आयुर्वेद-शत्वव्यवेद्ग्रोक्तानामीषद्य-शल्यस्यादीनाञ्चासंग्रहीतत्वेन तेष्वपि भवतः प्रदेव केन वार्येत ॥

अथू, तेषां विशिष्यासंब्रहेऽपि सुख-दु:ख-सोहात्मकत्वेन ग्रणब-यान्तभावात् अस्त्येवार्षात् संब्रहः,-इत्युच्येत्॥। तर्हि कालस्याप्यसी। न दण्ड-वारितः,—इति बुद्धिं समाधत्स्व। कालस्य ग्रण-त्रय-परि-णामत्वे सावयवत्वभानत्यत्वं च घटांदेरिव प्रसञ्येत,—इति चेत् । नित्यनिरवयव-काल-तत्त्वाभिनिवेशवतो वैशेषिकादेः पतत्वयं वज्रप्र-हारः शिरासि। वेद-वादिनां तु न काऽपि क्षतिः । कालस्योत्पत्ति

तत्त्वान्तरं,—इति नास्ति मु॰ पुस्तके । † आवुष्मतवेत्तास्त्रं,—इति मु॰ पुस्तके पाटः । \$ तत्त्वसंस्त्रा,—इति मु॰ पुस्तके पाटः । ई क्,—इति नास्ति मु॰ पुस्तके पाटः । ई क्,—इति नास्ति मु॰ पुस्तके पाटः । ई क्,—इति नास्ति मु॰ पुस्तके पाटः । ॥ स्त्रुच्चते,—इति मु॰ पुस्तके पाटः ।

१ दृश्य-गुण-कम्मै-तामान्य-विशेष-समवायाः षङ्भावाः, प्राममाव-व्यंतामावा-स्यन्तामावान्योन्यामावाक्ष्तारोऽमावाक्ष वैशेषिकतन्त्रे प्रसिद्धाः । २ शावुष्मतः पूर्व्य-येद्विणः । तोल्लुण्योक्तिरियम् । निरुढं सर्व्यंत्रोकप्रसिद्धम् ।

सावयवत्वयोः प्रत्यक्ष-श्रुताबुपळभ्यमानत्वात् । तैतिरीय-शालीयाः नारायणीये काळोत्पत्तिराम्नायते,—

" सर्वे निमेषा जिज्ञरे विद्युतः पुरुषादि । कलामुहुतीः काषाश्राहोरात्राश्र सर्ववराः ॥ अर्धमासामासा ऋतवः संवत्सरश्र कल्पन्ताम्"—इति ।

तस्यामेव शाखायाम्, अरुणकेतु-चयन-ब्राह्मणे सावयवत्वं श्रूय-तं,—"उक्तो वेषो वासांसि च काळावयवानामितः प्रतीच्येषु"— इति । इतोऽस्मादनुवाकात् प्रतीच्येष्यध्रस्तनेषु अनुवाकेषु काळाव-यवानामृतुन्तां व्यातत्त्वयो वेष उक्तः वस्त्राणि चोक्तानीत्यर्थः। नित्यत्व-नित्ययत्वामिधायिनौ वैशेषिकादि-शाखस्य ' अमृता देवता'— इतिवद्योपक्षिकानित्यतायामंतद्र्योन-शाक्स्युपेत-यस-सक्षासादिवत् सं-स्पद्योपीयावयवश्च्यतायां च तात्यस्य वर्णनीयम् । एवश्च सति विरोधाधिकरणन्यायः (मी०१ अ. ३ पा. २ अ.) अत्रानुगृहितो भवति। तस्य च न्यायस्य संग्राहकावेती श्लोको,—

" औदुम्बरी वेष्टितव्या सर्वेत्येषा स्मृतिभितिः । आभितिर्वेति सन्देहे भितिः स्याद्ष्यविद्यत् ॥ औदुम्बरीं स्पृशन् गायेदिति प्रत्यक्षनेदतः । विरोधान् मूळवेदस्याननुमानादमानता"—इति ।

अयसर्थः । अध्वरं महावेद्यां सदोनामकस्य मण्डपस्य मध्ये का-चिद्धद्भुम्बर-शाखा स्तम्मत्वेन निखाता भगित । तामुह्दिश्य वस्त्र-वेष्टनं समस्यते,—"औदुम्बरी सर्व्या वेष्टियतव्या"—इति । तत्र संदा-यः—एषा स्मृतिः प्रमाणं न वा,—इति । तत्र, प्रत्योधिकरणे ' अ-ष्टकाः कर्त्तव्याः',—इत्यस्याः स्मृतेग्रेल-वेदानुमापकत्वेन प्रापाण्यसु-क्तम्, तेनैव न्यायेन सर्व्य-वेष्टन-स्मृतिः प्रमाणम्, —इति पूर्वः पक्षः । "औदुंबरीं स्पृष्टोदगायेत्"—इति प्रत्यक्ष-श्रुतौ स्पर्शो विधीयते ।

१ स्मृतिप्रामाण्याधिकरणे इत्यर्थः । तच्च भीमांसा-प्रथम-तृतीय-प्रथमम् ।

न चातो सर्व्ववेधने सत्युपपचते । तथा च, सर्व्व-वेधन-स्मृति-मुख-भृत-वेदानुमानस्य प्रत्यक्ष-श्वति-विरुद्धस्य\* काळात्ययापदिधत्वेनै निर्मृला वेधनस्मृतिरप्रमाणम्,—इति सिद्धान्तः,—इति ।

अथ मन्यसे, — महता तपसा शिवमाराध्य तत्प्रसाद-खब्ध-सर्व्व-इत्वपदः कणाद-महाधुनिर्वेद-तात्पर्यं सम्यग्वेतीति वेदस्येव मन्द-मति-प्रतीताद्योद्योन्तरं नेतव्यम्, — इति । एवमपि, यस्य प्रसा-दाद्यं सर्वेज्ञतामल्यमत् स एव शिवो ष्रुख्यः सर्वेज्ञः — इति तन्मता-नुसारेण कणाद-मतस्येवान्यथा नयनमत्यन्तसुवितम् । शिवो हि, सर्वेष्यागमेषु पट्टिश्चत्त्वागम-सारमार्याभिः त्रोह्यानो मार्ग्यान्तराजः ॥ शुद्धानि पश्च तत्त्वानि शिव-शक्ति-सदाशिवेश्वराविद्याऽम्हियानि नि-दिश्येतराणि निर्दिशन्याया-कार्योक्ति-पूर्वेकमेव कालं निर्रादेशत्, — "'पुंतो जगतः कृत्ये मायातस्तत्त्वपश्चकं भवति ।

कालो नियतिश्च तथा कला च विद्या च रागश्चं "--- झ्रति ।

तानि माया-तत्त्व-सहितान्येकाद्य तत्त्वानि, सांख्यप्रसिद्ध-पञ्जविंशति-तत्त्वानि चोद्दिश्य क्रमेण विद्युष्विद्माह्,— " नानविध-शक्तिमयी सां जनयति काळ-तत्त्वमेवादी ।

नानाविध-शक्तिमयां सा जनयात काळ-तत्त्वमवादा । भाविभवद्भृतमयं कळयति जगदेष काळोडतः "—इति ।

तत्र, टीकाकार इत्यं व्याचख्यौ,—" नन्वेष कालो नैयायिका-दिभिर्नित्योऽम्युपगतः अत आहं, भाविभवडूतमयम्,—इति। भूता-

प्रत्यक्षश्रुतिहन्तृत्वेन,—इति क॰ पुस्तके पाठ: ।

१ यस्य वरुता प्रमाणेन पक्षे साध्यामायो निर्धायते, स हेद्यः काळात्ययापदिष्टः इत्युच्दो । अवसेष बाधितविषय इत्यनुच्यते । २ दुस्तः सकाशात् जगतः इतस्ये जगदुत्तरस्वर्थम् । नियतिरदृष्टम् । इक्लाक्षेत्रकम्, । राग इत्यु । ३ ह्युद्धोनि विषादीनि पत्त , काळाशीन चत्र, माया चेरयेकादश, सांक्यप्रसिद्धानि च पश्चविंशतितत्त्वानांति मिळिला पर्श्वतिरुत्त्वानां मञ्चत्ते । ४ सा माया ।

दिरूपेण त्रिविधत्वाद्येतनत्वे सत्यनेक्त्वेनास्यानित्यत्वेंसिद्धमिति
भावः । केन कार्य्येणास्य सिद्धिः अत आहः, कल्वयति जगदेष
कालोऽतः—इति । चिरःशिप्रादि-प्रत्ययोपाधिद्वारेण\* कल्वयत्याक्षिपतीत्यर्थः "—इति । इत्यं प्रत्यक्ष-श्रुति-सहकृतेरागमः कणादआस्त्रस्य वाधे सत्युत्तर-मीमांसा-गत-द्वितीयाध्याय-प्रथमाधिकरणन्यायोऽतुगृह्यते । तस्य च न्यायस्य संब्राहकी स्क्रीकी,—
"सांख्य-स्प्रत्याऽहित सङ्कोचो न वा वेद-समन्वये ।

धर्मे वेदः सावकाशः सङ्कोच्योऽनवकाशया ॥ प्रत्यक्ष-श्रुति-मूलाभिमेन्वादि-स्मृतिभिः स्मृतिः । अमूला कापिली वाध्या न सङ्कोचोऽनया ततः"—इति ।

अयमर्थः ऋग्वेदाादिभिरिष्ठहोत्रादि-धर्मो ब्रह्मणो जगत्कर्तृत्वं च प्रतीयते, सांख्यस्मृत्यादिस्तु प्रधानस्य जगत्कारणत्वं प्रतिपाद-यति। तत्र, तया स्मृत्या वेदस्य सङ्कोचोऽस्ति न वा, — इति संशयः। स्मृतंजगत्-कारणत्वमन्तरेण निरवकाशत्वात् गावल्यम्, वेदस्य द्व धर्मेऽपि चरितार्थत्वाद्दीवल्यम्। ततः स्मृत्यनुसारेण वेदः सङ्क-चितः— इति वृदंः पक्षः । प्रत्यक्षश्रुतिभिवद्वामिरनुप्रहीता बह्नचो मन्वादिस्मृतयो ब्रह्मणः कारणतामाचस्ते । सांख्यस्मृतिस्वका मृद्ध-हीना चिति दुर्चकृतात् सेव वाध्या । अतो नास्ति वेदस्य सङ्कोचः, — इति राह्मन्त इति।

अथ, तार्किकत्वामिमान-प्रह्-गृहीतः सन् परवशः एवं वृषे;— भूतादीनामोपाधिकानां काल-विशेषाणामेवोत्पत्तिने तुः निरुपा-धिकस्य सुरूय-कालस्य,—इति । तर्हि, 'कपदैकान्वेषणाय प्रवृत्त-

प्रत्ययद्वारोपाधिद्वारे,—इति मु॰पुस्तके पाठः ।

१ तथा च कालोऽनिलाः अचेतनत्वे सत्यनेक्स्वात् घटवत्,—इत्यद्यमानात् काळस्यानित्यत्वम् । जीवारमनामाय्येनक्स्वास्युपमात् तत्रानेकान्तिकस्वमाशङ्क्याचेतनत्वे सताति हेत्त्रविशेषितः । अचेतनत्वमात्रन्तु न हेतुर्मायायां झच्छी चानेकान्तिकस्वात् ।

श्चिन्तामणिमलमत ' इत्यस्य वासिष्ठ-रामायण-पोक्तस्यामाणकस्य त्यमेव विषयोऽभूः। यतः, साधम्यं-वैधम्यं-न्नानाय द्रव्याण्यन्विब्यन् परब्रह्मतत्त्वमवागमः । व्यवहारहेतृनां भृतादि-कालविशेषाणां
आधारः स्वयं व्यवहारातीतो नित्यो निरवयवो मुख्यः कालो यः, स परमात्मेव । तथा च श्वेताश्वतरा आमनन्ति, " कालकालो श्रुणीः संविवयः "—इति । आस्तां नित्यत्वानित्यत्व-सावयवत्व-निरवयव-त्वचिन्ता । सर्वथाऽप्यस्ति सांख्यतत्त्वेष्वाधिकः काल-संग्रहः । साक्षात् संग्रहाभावस्य अयोतिष्ठोमादिवत् प्रकृति-पुरुष-विवेकालुपयो-गादित्यवगन्तव्यम् । ततीय-चत्रुपंपक्षी तस्त्वते वेशेषिक्पपन्परि-चय-गन्धोऽपि नास्तीति प्रकृत्यत्वतः, वैशिषिक्पमन्त्ये व त्रविष्वपिक्ष काल-मक्राणे तक्ष्मणस्य तत्ताधकालुमानस्य च प्रपाश्चितत्वात् । प्रमा-णान्तराणि तु काल्काधकानि श्चत्येष्वपन्यस्तानि । तथा च तैत्तिरीया आरुणकेत्रके मन्त्रमामनन्ति.—

" स्मृतिः प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानश्चतुष्टयम् । एतैरादित्यमण्डलं सर्वेरेव विधास्यते "—इाति ।

तत्र, समृतिरत्तम्य श्रुति-मृढं मन्तादि-शास्त्रम् । प्रत्यक्षं श्रोत्र-प्राह्मोऽक्रुत्रिमो वेदाल्योऽक्षरराशियोंगि-मत्त्रक्षमीपनिषदाभिमतं साक्षिप्रत्यक्षं वा । ऐतिह्मामितिहास-पुराणादिकम् । ज्योतिःशास्त्रस्या-प्यत्रान्तर्मायो द्रष्टव्यः । अनुमीयते स्व-मृळ-भूत-स्वृति-वाक्यमनेने-त्यन्तमानः शिष्टाचारः । तस्य च समृत्यनुमापकत्वमाचारयैर्वि-स्पष्टमभिहितम्,—

" आचाराच स्मृतिं ज्ञात्वा स्मृतेश्च श्रुति-कल्पनम्"—इति तदेवं स्मृत्यादीनां चतुष्टयं सम्पन्नम् । एतैश्चर्तुर्भः सर्वेरप्या-दित्यमण्डलं प्रमीयते,—इति मन्त्रस्यार्थः ।

ननु, स्मृत्यादीनि मण्डले साधकत्वेनात्रोपन्यस्तानि न तु काल-

<sup>\*</sup> इः कालकालो,—इति क० पुस्तके पाठः ।

साधकत्वेनेति चेत् । मैवम् । मण्डलस्य सार्वजनीन-प्रत्यक्षसिद्धत्वेन तत्र स्मृत्याद्यनुपयोगात् । काल-विवक्षयैवात्र काल-निर्वाहके मण्डले तान्युपन्यस्तानि । तथा च मण्डल-द्वारा कालस्तैः प्रमीयते । काल-विवक्षा चोत्तर-मन्त्रेष्वतिस्फुटा । तत्रानन्तरो मन्त्र एवमाम्नायते,—

"स्टर्यो मरीचिमादत्ते सर्वस्माद्भवनाद्धि ।

तस्याः पाक-विशेषेण स्मृतं काल-विशेषणम्"—इति ।

तस्यायमर्थः । भुवन-गतं सर्व-भूत-जालमधिकृत्य\*रस-वीर्घ्य-विपाकादिभिस्तदनुग्रह-समर्थं मरीचिं सुर्यः स्वीकरोति । तत्क्रतेन च भूत-पाक-विभेदेन निमेषादि-परार्ष्ट-पर्यन्तः काल-विभेदोऽस्मा-भिरवगतो भवति.-इति ।

काल-प्रतिपादकानि च स्मृत्यादीन्युदाहरामः । तत्र मनुः,---" कालं कालविमांक्तं च "-इति सृष्टि-प्रकरणे कालं व्यवजहार । याज्ञवल्क्योऽपि,—" श्राद्ध-कालाः प्रकीर्तिताः"—इति । एवम-न्यास्वपि स्मृतिषूदाहार्यम् । श्रुतिष्वपि; —" कृतं यत्स्वमे विचिनोति काले "—इति बहचाः। "अहमेव कालो नाहं कालस्य "—इति तैत्तिरीयकाः । " का च सन्ध्या कश्च सन्ध्यायाः कालः "—इति सामगाः। योगशास्त्रेऽपि संयम-विशेषाद्वारणा-ध्यान-समाधि-त्रयरू-पाद्योगिनोऽतीतादिकालं प्रत्यक्षतः पश्यन्तीत्यभिहितम् । तथा च पातञ्जलसूत्रम् । " परिणाम-त्रय-संयमादतीतानागत-ज्ञानम् "— इति । साक्षिप्रत्यक्षमपिः अहमस्मिन् काले निवसामीत्यनुभवस्तावत् सर्वजनीनः । न चासौ बाह्येन्द्रिय-कृतः कालस्य रूपादि-हीनत्वात् । नापि मानसः, तार्किकैस्तदनङ्गीकारात् । नाष्यनुमानादिजन्यः, अ-

सर्व्य इति नास्ति क०प्रस्तके ।

९ परिणामवर्यं च धर्म्मळक्षणावस्थापरिणामरूपम् । तत्र, धर्मिमणो सदादेर्धटादिरू-पेण परिणामो धर्म्भपरिणामः, घटादेरतीतानागतत्वादिर्रुक्षणपरिणामः, नवपुराणत्वादि-रवस्थापरिणामः । व्यक्तमिदं पातञ्जले विभृतिपादे त्रयोदशसूत्र-भाष्यादौ । २ " चश्रुराग्रुक्तविषयं परतन्तं वहिम्मनः "--इति तदभ्युपगमादिति भावः ।

परोक्षप्रत्ययत्वात् । अतः सामग्रयभावेऽपि अपरोक्षदर्शनात् साक्षिमः त्यक्षमेतदित्योपनिषदा मन्यन्ते । इतिहासेऽपि महाभारते पद्यते,—

" प्रहरी घटिका-न्यूनी प्रहरी घटिकाऽधिकी ।

स कालः कुतपो झेयः पितृणां दत्तमक्षयम् "—इति । पुराणेऽपि,—

" अनादिरेष भगवान् कालोऽनन्तोऽजरः परः "—इति ।

शापिष भगार पार्या पार्

तस्मात्, श्रद्धा-जाडच-कुतस्तव प्रदेषः,—इत्ययं पष्टः पक्षः परिशिष्यते । तथा च, पाषात्मनस्तव बुध्यपराधं प्रण्यात्मनि माधवाचार्यं समारोपयन् कया वा शिक्षया न दङ्घोऽति । तदेवं कारुस्य प्रत्याख्यातुमशक्यत्वात् तन्निर्णयोद्यमः सफ्टः,—इति बुस्थितम् ।

ंननु, कतरः कालोऽत्र निर्णीयते, कि केवलः कालः, उत कालः कालः'। 'ननु, किमित्यप्रसिद्ध्या भाषया भीषयसि'।'न भीषयाभ्यहैं' कित्त्वस्त्येव कल्यितव्य-भेदात् कालस्य द्वैविष्यम् । येन प्राणिदे-हादयोऽतीत-वर्तमानादि-रूपेण कल्यितव्याः स केवलः कालः। स च तत्त्वप्रकारा-चयनेन पूर्वमुदाहृतः,—''कल्यति जगदेष कालो-

अर्द्वानैयकसंत्रकान्,—इति क० पुस्तके पाठः । अर्द्वेनेडकसंत्रकान्,—इति च सो० पुस्तके । † भातुचारादि,—इति मु० पुस्तके पाठः ।

१ कालस्य,—इति शेषः।

ातः "—हात । ताहज्ञोऽपि कालः उत्पत्ति-स्थिति-विनाज्ञकारिणा वेन कलयितन्यः, स काल-कालः,—हति । स चवासिष्ठरामायणे इर्जितः,—"कालोऽपि कल्यते येन"—हति । श्वतिश्र भवति,—

" स विश्वकृद्धिश्वविदातमयोनि-क्षैः काल-कालो छुणी सर्वविद्यः। मधानं क्षेत्रज्ञपतिछुणेशः संसार-मोक्ष-स्थिति-वन्ध-हेतः"—इति ।

क्रुर्मपुराणेडपि,---

अनाहिरेप-भगवान् कालोऽनन्तोऽजरः परः ।
सर्वगत्वात् स्वतन्त्रत्वात् सर्वोत्मत्वान्महेश्वरः ॥
म्रह्माणो बहवो छद्रा अन्ये नारायणाद्यः ।
एको हि भगवानीशः कालः कविरिति स्वृतः ॥
म्रह्मानारायणेशानां त्रयाणां प्राकृतो लयः ।
प्रोच्यते कालःयोग पुनरेव च सम्भवः ॥
परं ब्रह्म च भूतानि वासुदेवोऽपि शङ्करः ।
कालेनेव च सुज्यन्ते स एव प्रसेत धुनः ॥
तस्मात् कालारमकं विश्वं स एव प्रसेत धुनः ॥

विष्णुधर्मीत्तरेऽपि,---

" अनादिनिधनः काळो रुद्धः सङ्कर्षणः स्पृतः । कळनात् सर्वभृतानां स काळः परिकीर्त्तितः ॥ कर्षणात् सर्व-भृतानां स तु सङ्कर्षणः स्पृतः । सर्व-भृत-शमित्वाच स रुद्धः परिकीर्त्तितः ॥ अनादिनिधनत्वेन स महान् परमेश्वरः "—इति । उचोतिः शाश्चेऽपि,—

" भूतानामन्तृकृत्कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः"—इति । तत्रैवं साति द्वयोर्मध्ये काल-कालोऽत्र तावत्र निर्णेतव्यः । तस्य धर्मातुग्रानेऽहेतुत्वात् । अनुपादेयत्वाच । यस्त्वितरो मास-पक्ष-ति- थ्यादिरूपः, सोऽपि ज्योतिःशास्त्र एव सम्यक् निर्णीतः,—इति कृत-मनया काळ-निर्णय-प्रवृत्त्या—इति प्राप्ते द्वृपः। उभयमप्यत्र निर्णे-तव्यम्। काळ-काळस्य जगदीश्वरस्य सर्वेषु-कमोरम्भेष्वनुस्मत्ते-व्यत्वात्। अतएव शिष्टाः पुण्याह-वाचनादावीश्वरमनुस्मरान्ति,—

''सर्वेषु कालेषु समस्तदेशे' ष्यशेषकार्येषु तथेश्वरेश्वरः । सर्वेः स्वरूपेर्मगवाननादिमान् ममास्तु माङ्गल्य-विवृद्धये हरिः ।

यस्य स्मृत्या च नामोत्त्या तपोयक्षक्रियादिषु ।
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमन्युतम्"—हति ॥
मासादि-रूप-भेदस्य द्वः स्वरूपेण निर्णीतत्वेऽपि श्रीत-स्मार्चकर्म-विशेषेण सह काळस्याङ्गाङ्गिभावो निर्णेतव्यः । यद्यप्यसी
हेमाद्रि-प्रश्तिषु ग्रन्थेषु निर्णीतस्त थाप्यनेकत्र विप्रकीर्णस्येकत्र
संग्रहाय यक्षः कियते । तदेवं चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य काळरूपो
विषयः संग्रहरूपं प्रयोजनश्वास्तीत्ययं ग्रन्थ आरम्यते ।

" नित्यो जन्यश्च कालो ही तयोराद्यः परेश्वरः । सोऽवाङ्मनस-गस्योऽपि देही भक्तानुकस्पया ॥"

इति नित्यकालस्य परमेश्वरति प्रमाणं पूर्वमेबोपन्यस्तम् । परमेश्वरस्य च, अवाङ्मनस-गोचरत्वे सर्वे वेदान्तास्तद्वसारि-स्वृति-पुराणाति तत्त्वविद्युभवश्च प्रमाणम् । भक्तावुत्राहि पूर्ति-स्वीकाश्च तव्कलाल्ये । सम्मोवद-शाखाविशेक सत्यांचिद्र स्वायायाय्वापत्राच्या । तस्यां झाल्यापित्रचान्यस्य स्वायाय्वापत्राच्या । तस्यां झाल्यापित्रचान्यस्य स्वायाय्वापत्रचानाः स्वभीयमेवेतत् सामध्यमित्यामित्रचान्यस्य एरमेव अक्षप्तान्यस्य परमेव अक्षप्तान्यस्य परमेव अक्षप्तान्यस्य स्वायमेवेतत् सामध्यमित्यमित्रच्यत् तान् वोधयिद्वमवाङ्मनस-गम्यं परमेव अक्षप्तान्यस्य स्वायमेवेत्रवा प्राद्वभूत्, तया वाधयिद्वमायस्य प्राद्वभूत्, तया

<sup>\*</sup> तवल्काराख्ये,—इति सो० पुस्तके पाठः ।

सह वादं कृत्वाऽपि राजस-चित्तावभिवायू ब्रह्म-तत्त्वं नैव बुबुधाते, इन्द्रस्तु सान्विक-चित्तो खुबुधे '.-इति । वासिष्ठरामायणेऽपि. शुक्रोपारूयाने शुक्रं मृतमवलोक्य तित्पता भृगुः कुद्धो मारियतारं कार्ल शमुखवतः, तदानीं कालोऽनुग्रहीतुमीहशेन रूपेणाविबिभूवेति यद्यते,—

" अथाकांछितरूपोऽसौ कालः कवलित-प्रजः । आधिमौतिकमास्थाय वपुर्शुनिमुपाययौ ॥ खडू-पारा-धरः श्रीमान् कुण्डली कवचान्वितः । ऋतु-पद्ध-मयोदार-वक्र-पद्ध-समन्वितः ६ मास-द्वादशकोद्दाम-भुज-द्वादशकोद्रटः । स्वाकार समया बह्वचावृतः किङ्कर-सेनया ॥ स उपेत्य प्रणम्यादी कुपितन्तं : महामुनिम् । करुप-ख़ब्धांब्धि-गम्भीरं सान्त्वपूर्वमुबाच हु ॥ त्वमत्यन्ततपा विष्ठ, वयं नियति-पाछकाः । तेन संपूज्यसे पूज्य, साधो, नेतरयेच्छया ॥ मा तपः क्षपयानरुपं \* करुप-काल-महान्छैः। यो न दम्धोऽस्मि मे † तस्य किन्त्वं शापेन धक्ष्यासि ॥ संसारावलयो प्रस्ता निगीर्णा रुद्ध-कोटयः । सुक्तानि विष्णु वृत्दानि केन शप्ता वर्य सने ॥ भोक्तारो हि वयं ब्रह्मन्, भोजनं युष्पदादयः। स्वयं नियतिरेषा हि नावयोरेतदीहितम् "-इति । न च भक्तानुजिच्छक्षया स्वीकृता मूर्तिरीहरूयेवीते कश्चिक्तियमी-

ऽस्ति, सर्वोत्मकस्य परमेश्वरस्य भक्त-चित्त-प्रियायाः सर्वस्या अपि मुर्त्तेः स्वकीयत्वात् । अत एव भगवद्गीतायाम,---

<sup>§</sup> बस्त्रपट्कसमाहितः,—३ति मु॰ पुस्तके पाठः । 🗓 कुपितन्तु,—३ति मु॰ पुस्तके, कुपितं च, इति सी० पुस्तके पाठः। \* क्षपयाबुद्धे,—इति क० सी० पुस्तकयोः पाठः। 🕆 दम्बोऽस्मि ते,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

" यो यो यां तां ततुं भक्तः श्रद्धयाऽर्धितृभिच्छाति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यदृम् ॥ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्यूगराधनमीहते ।

लमते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान्। —इति विष्णु-रुद्रादि-चेतन-मूर्त्तवदचेतन-मूर्त्तयोऽपि तत्तत्फलविशेषारि भि!रीश्वरत्वेनोपास्याः। तदेतदृग्वेदे समाम्रायते, —" एतं ह्येव वह चामहत्युक्थं मीमांसंत एतमग्रावध्वर्यव एतं महावृते छन्दोगा एतम् स्यामेतं दिव्येतं वायवितमाकाश एतमप्सेतमोशधीष्वेतं वनस्पति ष्वेतं चन्द्रमस्येतं नक्षत्रेष्वेतं सर्वेषु भूतेषुं, "-इति । वाजसनेिय नोऽपि मण्डलबाह्मणे.—"तमेतग्निमित्यध्वर्यव उपासते"—इत्या रभ्य पठान्त:-- "विषमिति सपीः, सर्प इति सपीवदः, ऊगिति देवाः राचीरति मनुष्याः, मायेत्यसुराः, स्वधेति पितरो देवयजन इति देवयजनविदो \* रूपामाति गन्धवी गन्ध इत्यप्सरसस्तं यया यथी पासते तदेव भैवाति, "-इति । तैत्तिरीयाश्च पठान्ति,--" क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः"—इत्यादि । परब्रह्मण्यारो . पितं यद्यावज्जगद्दपमास्ति, तेन सर्वेणाष्युपासनाय परमेश्वरो रूपवान भवति,-इति हिरण्मयाधिकरण-मनोमयाधिकरणयोः प्रपश्चितम् । एवश्र साते यो यदा यत्कर्मारभते, स तदा तत्कर्मीपयुक्तां काला-त्मकस्येश्वरस्य मूर्तिमिष्टदेवतारूपेणानुस्मरेत् । अत एव मन्त्र-शास्त्रेषु नाना-विधानि ध्यानान्युपदिष्टानि, लोकेऽप्याविद्वदागोपाल सर्वेऽपि जना एकैकां देवतां स्वेच्छ्या पूजयन्ति । तदेतद्भगवानाह ,—

<sup>्</sup>रें तत्तिवृधादिभि,—इति सो॰ पुस्तके पाठः। \* देवजन इति देवजनविद्रो,— इति सो॰ पुस्तके पाठः।

५ महत्युक्ये प्रधानशाले, सीमांसंते, तदतुर्गं ब्रह्मादुसन्द्रथते । अग्नी तत्संबन्धिति फतो महान्नते महान्नताल्ये कती । अस्त्री पुषित्र्याम् । २ कर्मन्नं रिवर्धनम् । देवयक्त-नमसिकुक्तारे,—इति विक्व । ३ ते चाधिकरणे शारीरक-प्रथम-प्रथम-ससमे, शारीरक-प्रथम-प्रथम-प्रथम-प्रथम-प्रथम-प्रथम-प्रथम-प्रथम-प्रथम-प्रथम-प्रथम-प्राप्त ।

( 33 )

" यजन्ते सात्त्विका देवान् यक्ष-रक्षांति राजसाः । प्रेतान् भूत-गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ''— इति । तस्मादारभ्यमाण-कर्म-फल्प्रदो निजेष्ट-देवतारूपो \* नित्यः कालः कर्मारम्भेष्यतुस्मर्चव्यः,—इति सिद्धम् ।

## अथ जन्यकाऌं निरूपयामः ।

'नतु, काळस्य जन्यत्वे सति कथं प्रख्ये काळ-व्यवहारः; प्रखय-काळः, प्रख्योऽतीतः †, प्रख्यो भावी,— इति ' ' काळ-नित्यत्व-बादिनस्तवापि समो दोषः ; नित्यस्य काळस्य तपन-परिस्पन्दाद्धपा-धिभिः परिच्छेदे सत्येतावान्त् काळः,— इति काळेयत्ता वर्णायतव्या, न प्रख्ये तदुपाथयः सन्ति, अतस्तव कथं प्रख्य-काळे इयत्ता-निर्णयः '।

' अथ, सत्कार्य्ये-वादाभ्युपगमेनोपाधयोऽपि वासना-रूपेण सिन्त,''ति कालेऽपि तत्समानम् । न चैतावता नित्यत्वमाप्तिः, उपाधिषु तदनङ्गिकारात् ं '। 'अंध मन्यसेः, इयत्ता-रिहतेऽपि मल्य-, काले सिष्ट-कालेयना-वासनावनादियत्ता व्यविद्वयत्ते । तत्रोपाध्या-यत्वादिदेशन्तः । यथा कश्चिम्माणवर्कावज्ञद्वय्-वयस्काद्वर्यस्यस्य कश्चिम्माणवर्कावज्ञद्वय्-वयस्काद्वर्यस्यस्य कश्चिम्माणवर्कावज्ञद्वय्-वयस्काद्वर्यस्य स्वयस्य सिप्तस्य एक्ष्मिज्ञाद्वयं-वयस्काद्वर्यस्य स्वयस्य स्वयस्य

क्ष तिजेष्टदेवता(देख्यो,─र्ति सो० पुस्तके पाडः । † प्रलयकालोऽताँतः, ←
 इति सो० पुस्तके पाडः ।

१ तस्य जन्यमात्रानिषक्रणत्वादिति भावः। प्रक्रंय काळच्यवहारं दर्शचिति प्रक-यकाळ इस्रादिना। २ प्रतिचल्यमाह काळेति । ३ सस्कार्व्यवारे अतीतानागतं स्वस्पतोऽति अवभेगदास्माणामिस्य-युगमामातिति भावः। एतच पातळवारी व्यक्तं महुत्र । ४ तथा च तम्मते यथोपार्थानां वास्तास्मेण सत्त्वेऽपि स्यूळस्पेणासत्त्वात्र तिस्यतं तथा स्वालस्यापीतं भावः। ५ इरानीं प्रक्ये क्लामायेऽपि काळज्यवहार-गुप्पादिधिद्वमाह अथेति।

व्यवहार: कि न स्यात् '। काल-रहितश्च प्रलयादिकं वस्त्वतीति म ण्डुक्यादि १ श्रुतयोऽभ्युपगच्छिति । तथा च श्रूपते,—" यृचान ब्रिकाळातीतं तदप्योद्धार एवण—हित । प्रामाकराश्च, अपूर्वस्य व ल-त्रयासस्यां काश्चित्वस्यामाड्। तस्मात् कालः सुलेन जन्यता

स च, सामान्य-विशेषाभ्यां द्विविधः । तस्य चोभयस्येश्वर

ख्यानित्यात् कालादुत्पत्ति मनुराह,—

"काळं काळ विमाक्तिश्च नक्षत्राणि प्रहांस्तथा। सिंह ससर्ज चैवेमां स्रष्टुमिच्छित्रमाः प्रजाः"—इति।

तत्र, यः सामान्य-कारः, स विशेषानुगतत्वात् तदपेक्षय नित्यो प्रहगत्यादिभिरनुभेयो भूतोत्पत्ति-निमित्तकारणम्,—इति तार्किकज्योतिषिकादयः प्रतिपेदिरं । तत्र, ज्योतिषा आहुः,—

"प्रमन-विराति-मध्य-ज्ञान-बन्ध्यानितान्तम् विदित-परम-तत्त्वा यत्र ते योगिनोऽपि । तमहमिह निमित्तं विश्वजनमात्ययाना-मनुमितमभिवन्दे भ-ग्रहैः कालमीश्चम् ॥ सुग-वर्ष-मास-दिवसाः सुमं प्रवृत्तास्तु चेत्र-शुक्कादेः । कालोऽय-नाधन्तो प्रह-भैरनुमीयते क्षेत्रे "—इति । कालोऽय-नाधन्तो प्रह-भैरनुमीयते क्षेत्रे "—इति । काल-विशेषेषु च संबद्सरः प्रधानभूतः, अन्ये तु सर्वे गुण-

भूताः । तथा चारुणकेतुके समाम्रायते,— "नदीव प्रमवा काचिद्शय्या स्यन्दते यथा । तां नद्योऽभिसमायन्ति सोरुः सती न निवर्त्तते ॥ एवं नानाससुरथानाः काळाः संवत्सरं श्रिताः ।

अणुशश्च महत्त्रश्च सर्वे समवयन्ति तम् ॥ स तैः सर्वेः समाविष्ट उरुः सन्न निवर्तते »—इति ।

अयमर्थः भागीरथी-गोदावर्घादिका नदीवायं कालः कुतश्चित् अविनाशात् उत्पत्ति-स्थानादुत्पद्यते । तश्चीत्पत्ति-स्थानं सांख्यो-

<sup>§</sup> मण्हक्यादि,—इति मु॰ पुस्तके पाठः।

क्तप्रकृतिर्वा, शैवागमोक्त-माया वा, श्रुति-स्मृत्युदित-नित्य-कालात्मक इश्वरो वा, भाविष्यति । यथा, तां गङ्गादिकां नदीमन्या अल्प-नद्यो अभितः प्रविशन्ति : सा च, प्रविष्टेर्नेद्यन्तरेः सह विस्तीर्णा प्रवहति, अप्रवाहा सती न कदाचिच्छुष्यति । एवं नानाविध-रूपैः समुत्पन्नाः काल-भेदाः संवत्सराख्यं प्रधानं कालमाश्रिताः तत्र, निमेषाद्या अयन-पर्यन्ताः काल-भेदाः संवत्सरादणवः युगाद्याः परार्द्ध-पर्यन्ताः संवत्सरान्महान्तः । ते सर्वे संवत्सरं सम्यक् प्रविद्यान्ति । अणुनामवयवत्वेन प्रवेद्याः, महतां तु संवत्सरावृत्ति-निष्पाद्यानामध्यक्षः संवत्सरः, -- इति तत्र प्रवेशोऽभिधीयते । तथा च वेदाङ्गे ज्योतिषग्रन्थे पठचते—

" पश्च-संवत्सरमयं अयुगाध्यक्षं प्रजापतिम् ।

दिनर्त्वयनमासाङ्गं प्रणस्य शिरसा शुचिः॥"—इति । स च. संवत्सरस्तैरणाभिर्महोद्धिश्च सर्वैः समाविष्टोऽतिदीर्घः सन्न-स्मिन जगति नोच्छिद्यते,—इति ।

नन्वरुपत्वं निमेषे पर्यवसितं महत्त्वनतु परार्द्धे, तथा च तथोर-न्यतरस्य प्राधान्यसुचितम्, तत्र कथं संवत्सरस्य प्राधान्यामिति चेत् । ईश्वरेण प्रथमं सप्टत्वादिति बूमः । तथा च वाजसनेयिनः समामनन्ति,—" सोऽकामयत द्वितीयो मे आत्मा जायेतेति, स मनसा वाचा मिथुनं समभवत्, तद्यद्रेत आसीत् स संवत्सरोऽ-भवत्"--इति । तस्मात्, संवत्सरः मधानम् । अतएव वयं संव-त्सरमारभ्य-कालविशेषं निर्णयामः ।

तत्र, संवत्सरः अयनसृतुर्मासः पक्षस्तिथिनैक्षत्रमित्येवंविधाः कर्से-कालाः । यद्यपि, पुराणेषु मृत्यु-मार्कण्डेयादीनां युग-कल्पादि-पारे-मितं तपः स्मर्थ्यते, तथापि शतसंवत्सरायुषो मनुष्यानधिकृत्य धर्म-शास्त्रपृत्तेर्ने युगादि-निर्णयोऽत्रोपयुक्तः । मनुष्याधिकारत्वं चास्मा-भिः पराश्चर-स्मृति-व्याख्याने, ' मनुष्याणां हितं धर्म्मं'---इत्य-

एवं संवत्सरमयं,—इति क० पुस्तके पाठः । | स्थितः,—इति क० पुरुके पाठः।

सिम्त वचने पपश्चितम् । ये तु, 'कलो पश्च विवर्जयेत्'—इत्यान् दयो मनुष्यधम्मोस्तेष्वपि न युगादिकं निर्णेतन्यम्, सन्देहामावात् ॥ न च शतायुषामधिकारे कथं सहस्र-संवरसर-सन्नश्चातिरीते शङ्कनी— यम् । तत्र, संवरसर-शन्दो दिवस-परः—होते पशाध्याय— सप्तम-पदि निर्णातत्वात् ये च संवरसराश्चितः।ध्या अनन्त-न्नताद्— यस्तेष्वपि न संवरसराधिकः कश्चित् कालो निर्णेतन्योऽस्ति । अतः , संवरसमारभ्यावीच एव निर्णेतन्याः कम्मोङ्ग-कालाः । न काल-स्य कम्मोङ्गस्वे विवदितन्यम्, "सायं खुरोते पातर्जुहोति"—इति वान्यादङ्गत्वप्रतीतेः । तत्र, कम्मेणस्तावदपूर्वे-विषयेरवात् प्राधान्यमभ्युपमन्वव्यम्, तथा च कालस्य ग्रुणस्वेनान्वयः परिश्चिन्य्वरेते । अत एव गर्गः,—

' तिथि-नक्षत्र-बारादि साधनं पुण्य-पापयोः ।

प्रधान-गुण-भावेन स्वातन्त्र्येण न ते क्षमाःग—इति ।

तस्मादङ्गभूतेषु निर्णयेषु कालेष्वयवित्वेन संवत्सरस्याभ्यार्हेत-त्वात् अल्पवक्तव्यतया सूची-ऋटाह-न्यायानुसाराश्च, स एवादी निर्णीयते,—इति स्थितम् ।

इति माधवीये काल-निर्णये उपोद्धात-प्रकरणम् ॥ १ ॥

#### अथ द्वितीयं वत्सर-प्रकरणम् ।

् संवरसरो नामायनायवययुक्तोऽत्रयवी काळ-विशेषः, सम्यक् वसन्त्यास्मन् अयनर्द्धमासादयः—इति व्युरपत्तेः । स च द्वादश्-मासात्मकः । " द्वादश्च मासाः संवरसरः"—इति श्रुतेः । मासानां द्व, चान्द्र-सावन-सीराज्येन दिवस-भेदेन चान्द्रादि-त्रेविच्यं वश्यते । मास-त्रेविच्येन संवरसरिद्धविधः । तद्वक्तं ब्रह्मसिद्धान्ते,—

१ मिमासाया इत्यादिः । २ अपूर्वजनकरवादिति पर्यवसितोऽर्थः ।

" चान्द्र-सावन-सौराणां मासानां तु प्रभेदतः । चान्द्र-सावन-सौराः स्युश्चयः संवत्सरा अमी ''—इति ।

तत्र, चान्द्रः संवत्सरः चैत्र-शुद्ध-प्रतिपदादिः फाल्गुन-दर्शान्तः, सीरस्तु मेपादिमीनान्तः, सावतः पष्ट्युत्तर-शतत्रयाद्दोरात्रात्मकः । ते च त्रयः संवत्सराः केषुत्तिकर्त्तन्येषु व्यवतिष्ठन्ते केषुचिश्च विकल्पन्ते । तथा च " भविष्योत्तर-पुराणे संवत्सर-साध्यं तिख-कव्रतं पठवते,—

" वसन्ते किंगुकाशोक-शोभिते प्रतिपत्तिथिः । गुक्का, तस्यां प्रकुर्वित स्नानं नियममास्थितः ॥ छलाटपट्टे तिलकं कुर्य्योचन्दन-पङ्क-जम् । ततः प्रभृत्यनुदिनं तिलकालंकृतं सुलम् ॥ धार्यां संवत्सरं यावच्छादोनेव नमस्तलम्"—इति ।

तत्र, संवत्सरश्चान्द्रोऽवगन्तव्यः । ग्रुङ्गपक्ष-प्रतिपत्तिश्चयोस्तिङ्गिः ङ्गस्वातः । न हि, ग्रुङ्ग-कृष्ण-पत्ती प्रतिपदादि-तिथयश्च सौर-सावनो-पर्जावनेन प्रवृत्ताः । यत्तु,—" नव वर्षाणि पश्च च ''—इत्यादी संवत्सरस्यानन्त-व्रताघङ्गस्वं स्मर्थ्यते, तत्रापि चान्द्र एव संवत्सरः । " ग्रुङ्गपक्षे चर्ददेश्याम्''—इत्यादिष्टिङ्गात् । न च, चैत्र-प्रतिपदुप-क्रमाभावाद्वांद्रत्वं † श्रङ्गनीयम् । तदुपक्रमस्य संवत्सरस्य सृष्टचपे-क्षत्वात् । अतएव ब्रह्मपुराणेऽभिहितम्,—

"चैत्रे मासि जगद्वाहा। ससर्ज प्रथमेंऽहिन । शुक्रपक्षे समग्रं तत्त्वः ( स्य्योदिये सित । प्रवर्त्त्यामास तदा काळस्य गणनामि ॥ ग्रहात्राज्ञीनृतृत्मासान् † वत्सरान् वत्सराधिपान्'—इति ।

अ तब् यथा,—इति बि॰ पुस्तके पाटः । † चैत्रड्डक्रप्रतिपदि तहुपक्रमासावाद-चान्द्रत्वं,—इति क॰ सो॰ सु॰ पुस्तकेषु पाटः । \$ समग्रन्तु तदा, इति बि॰ पुस्तके पाटः । † प्रहात्रागानृतृन् मासान्,—इति सु॰पुस्तके पाटः ।

चान्द्रसीर-सावन-शब्देषु हु मृश्वि-तिमित्तान्युस्यन्ति । च कला-बृद्धि-सय-प्रयुक्त-प्रतिपदादि-तिथीनां पृष्ट्यधिक - द्वा तात्रः निष्पत्रो यः, स चान्द्रः । द्वादश्व-राशिषु स्ट्यन्स्य निष्प् यः, स सीरः। सावन-शब्दोऽद्योग्नोपल्सकः, सोम-यागे स्वव न-त्र स्याहोराजसम्पायस्यात् । तेश्व सावनेः पृष्ट्यधिक-शतत्रया-स्वं रूव्यं निष्पत्रो यः, स सावनः । एवं सति, वर्त्तमान-प्राद्व-शुक्क-चार्द्धदेश मारभ्य आगापि-पाद-शुक्क-चार्द्दश्याः प्राचीने तिः व्यान्द्रस्य चान्द्रसंवत्सरस्यमिक्टस्य ।

यम्, निरूड-पशुवन्ध-प्रकरणे श्रूयते,—" तेन संवत्सरि सं तसरे यजेत "—इति, "पशुना संवत्सरो नातीयात् " "—इ। च । तत्रापि चान्द्र एव द्रष्टव्यः । "सवीत् छोकात् पशुचन्ध्याच्याकः भजयति, तेन यद्यमाणोऽमावास्यायां वीर्णमास्यां वा " "—इ। करपसूत्र-कारिश्चान्द्रतियो तद्गुष्ठान-विधानात् । सीरस्तु स्वैदान्तः सुजन्मावाप्ति-त्रतादा-चुपयुज्यते ई । तच त्रतं विष्ण्याध्यासीन् समर्थते,—

" भगवन् कर्मणा केन तिर्यग्योनौ न जायते । स्लेच्छन्देशे च पुरुषस्तन्ममाचश्च मो मुने—इत्ति\* मार्कण्डेय उवाचः—

मंष-संक्रमणे भानोः सोपवासो नरात्तम । पूजयेद्धार्गवं देवं रामं शक्तया∥ यथाविधि "—

इत्यारभ्य,---

"मीन-संक्रमणे मत्स्यं वाह्यदेवश्च पूजयेत्"— इत्यन्तेन ग्रन्थेन व्रतं विधायान्ते तहुपसंहृतम्,— "कृत्वा व्रतं वत्सरमेतदिष्टं म्लेच्छेषु तिर्यक्ष न चापि जन्म"—इति।

<sup>‡</sup> त्रतदानादाश्वपुज्यते,—इति क॰ वि॰ पुस्तक्योः पाटः । ॰ ' इत्तिकाक्टोऽ॰ त्राषिकः प्रतिभाति । ॥ भक्त्या,—इति वि॰ पुस्तके पाटः ।

तथा, स्कन्दपुराणे धान्यदान-वर्तं पठचते,—
" अथातः सम्प्रवस्थामि धान्यव्रतमनुत्तमम् ।
अयने विषुवे चैव स्नानं कृत्वा विचक्षणः"—
इत्यारभ्य वर्तं विधायवन्तुपतंहृतम्,—

" एवं संवत्सरे पूर्णे कुट्योंदुद्यापनिष्रयास् "—इति । सावनस्य सत्रादाषुपयोगः । तदस्युक्तं विष्णुधर्मोत्तरे,— "सत्राण्युपास्यान्यय सावनेन

लोक्यं च यत्स्याद्वचबहारकर्मण—इति I

"गोसत्रं वे संबद्धरो य एवं विद्वान् स संवद्सरसुपयन्ति ऋधुव-न्दयेव"—इति श्रुतौ गवामयनस्य सत्रस्य संवदसरनाम्ना व्यवहा-रात् संवदसर-काळस्तदङ्कमिति प्रतीयते । तत्र सावनो ग्रहीतव्यः, चान्द्र-सीरयोमीनयोस्तद्गुष्ठानासम्भवात् । तथा हि,—अहोरात्र-साध्य एकः सोमयागो वेदेष्वहः शब्देनाभिधीयते । ताहशानामहर्वि-शेषाणां गणः, पडद्दः । स च द्विविधः अभिष्ठवः पृष्ठचश्चेति तत्र, व्यव्यारेऽभिष्ठवाः पडहाः, एकः पृष्ठचः पडहः,—हति पडह-पश्च-केन एको मासः सम्पचते । ताहशिद्धांद्दशभिमासः साध्यं संवत्सरसत्रम् । तथा च, सावनेनवे तत्सिद्धः । चान्द्रस्य पड्भि-रहोरात्रेन्युनत्वात् । सौरस्य सपादैः पश्चभिरहोरात्रेरिधकत्वात् ।

ननु, "संवत्सराय दीक्षिष्यमाणा एकाष्टकायां दीक्षेरन्"—इति माघ-मास-गतायामध्य्यां \* चान्द्रतिषी सत्राय दीक्षा श्रूयते । तत्रश्चान्द्रेणैव संवत्सरेण भवितव्यम् । भैवम्, उक्तस्य दीक्षाकालस्य

गतायामष्टकायां,—इति वि॰पुस्तके पाटः ।

९ प्रावणांबोऽतिरात्रः प्रथममहः, चतुर्विशो द्वितीयं, उक्यस्तृतीयं, ज्योतिर्गोः चतुर्यं, आयुर्गोः पत्रमं, आयुर्ज्योतिः पहमहः । सोऽत्रं पव्होऽभिद्धव आविद्ध-विक्वाच्यते । त्रिष्ठस्तामसात्र्यं प्रथममहः, पबस्यस्तोतमात्रच्यं द्वितीयं, सप्तस्वास्तो-मसाच्यं तृतीयं, एकवियस्तोमसाच्यं चतुर्यं, त्रिणवस्तीमसाच्यं पत्रमं, त्रचित्रसस्तो-मसाच्यं तृप्रमहः । सीयं पृष्ठयः पहन्नं सत्युच्यते ।

पूर्वेपक्षरूपत्वात् । तन्निराकरणं हि श्रूयते,—"आर्ते ह संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाष्टकायां दीक्षन्ते, व्यस्तं वा संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाष्टकायां दीक्षन्ते"—इति ।

न्तु, पक्षान्तरमापि चान्द्रतिथिमेवोपजीव्य श्रूयते,—"र नीपूणमासे दीक्षेरत सुर्वं वा एतत् संवस्तरस्य यरकल्युन्ती मासः —इति । न तस्यापि निराकुतत्वात् । "तस् निस्यां —इति हि निराकुतम् । एकेव निस्यां, एक एवा इत्यथं ।

ननु, सिद्धान्तेऽध्येवं श्रूयते,—" चित्रा-पूर्णमासे दीक्षेरन्त्र वा एतत् संवत्सरस्य यित्रा-पूर्णमासो मुख्त एव \* संवत्सरम्य दीक्षेते तस्य न काचन निष्यो मवति चतुरहे पुरस्तात् पीर्ण दीक्षेरत् तिमकाधकायां क्रमः सम्पद्यते"—इति । वाहस् अस् मङ्गपूते दीक्षोपकमे चान्द्रतिथ्युपजीवनं, तथापि प्रधान-का सावन-प्रहे को बाधः ।

नन्वस्ति वाधः "तेषां पूर्वपत्ते सुत्या सम्पयते»— सुत्याख्ये प्रधान-कर्मणि चान्द्रस्य गुक्रपक्षस्योपजीवनात् । उप व्यतां नाम गुक्कः पक्षः, तथापि यथोक्त-प्रकारेण कृत्कस्य प्रधः कर्मणः सावनमन्तरेणानिर्वाहात् स एवात्र गृहाते । अयमेव न्य उत्सार्गिणामयने कुण्डपायिनामयने तुरायणादौ च योजनीय तेषां गोसत्र-विकृतित्वात् ।

यत्र तु, चान्द्रादि-नियामकं नास्ति, तत्रैनिछको विकल्पः । त हि,—पिप्पछाद-शाखायामधर्यणिकभारद्वाजादीनां पण्णां छुन्नी विद्याऽधिकार-सिद्धये गुरुणा पिप्पछादेनादिष्टं संवरसरं वा सम्मा नन्ति,—"भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवरसरं वत्स्य यथाकामं प्रश्नान् पृच्छत»—इति । वह्नचास्त्वेतमेवार्थं व्यक्तिरे सुखेनामनन्ति,—"ता एताः संहिता नानन्तेवासिने प्रश्न्यान्तास्या तस्त्वासिने»—इति । तेन्तिरीयाश्चारुणकेतुमग्नि चेष्यमाणस्याः

मुख्यत एव,—इति मु॰पुस्तके पाठः ।

त्रिषवण-स्नानादिरूपं व्रतमामनान्त,—" संवत्सरमेतद्वतञ्च-रेत "-इति । एवंविधेषु प्रदेशेषु नियामकाभावात् चान्द्रादीना-मब्दानामन्यतमः उच्छया ग्रहीतव्यः ।

. ननु, संवत्सरस्य चान्द्र-सीर-सावन-भेदेन त्रैविध्यमेवाङ्गीकृत्य तत्स्वरूप-विनियोगावक्ती । तत्रैवं त्रैविध्य-नियमो न युक्तः, अन्ययोरिप नाक्षत्र-बार्हस्पत्ययोद्धिविधयोः संवत्सरयोविद्यमानत्वात् । तथा ह्यायुर्वेदविदः पठन्ति,---

" सौर-बृहस्पति-सावन-चांद्रिक\*नाक्षत्रिकाः क्रमेण स्युः ।

मातुल-पातालातुल-विमल-वराङ्गश्च वत्सराः पञ्चग--इति । अस्यायमर्थः । गणक-प्रसिद्धयाऽक्षर-संख्यया मातुल-शब्दः पश्च-पष्टचिक-शतत्रयमाचष्टे । ताबहिवस-परिमितः सौर-संवत्सरः । पातालशब्द एकपष्टचिक-शतत्रयमाचष्टे । ताबहिबस-परिमिती बाईस्पत्यसंवतसरः । अतुलक्षकदः षष्ट्यधिक-शतत्रयमाचष्टे । ताव-दिवस-परिमितः सावनः संवत्सरः । विमलशब्दश्चतुःपश्चाशदधिक-शतत्रयमाच्छे । ताबहिवस-परिमितश्रान्द्रः संवत्सरः । वराङ्गशब्द-श्रतुर्विंशत्यधिक शतत्रय-माह । ताबद्दिवस-परिमितो नाक्षत्रिकः संवत्सरः,-इति ।

एवं तहीस्त संवत्सरः पश्चविधः । तत्र, नाक्षत्रिकस्य ज्योतिः-शास्त्रप्रसिद्धे आयुर्दायादावपयोगो द्रष्टन्यः । बार्हस्पत्यस्त सिंह -बृहस्पत्यादिविशेषमुपजीव्यं गोदावर्घादि-स्नानादी विनियुक्तः । अनेन बाहस्पत्यमानेन कदाचिदधिसंबत्सरोऽपि निष्पद्यते । तदु-

क्तम्चरसीरे.---

" गुरोर्मध्यम-संक्रान्ति-हीनो यश्रान्द्र-वत्सरः । अधिसंबत्सरस्तास्मन् कारयेन्न सव-त्रयम् ॥ वर्ज्जनीया प्रयत्नेन प्रतिष्ठा सर्व-नाकिनाम् । स्फूट-संकान्ति-हीनश्चेत्वेऽप्याहुरधिमासवत् "-इति । मध्यम-गणनया ग्रुरोः संकान्तिवर्शस्मश्चान्द्रवरसरे न । सोऽयमधिसंवरसरः । तत्र, वृहस्पाति-सवादिकं न कार्य्यम् । । गणनया बृहस्पाति-संकान्ति-रहितो यश्चान्द्रो वरसरस्वरिमञ्चा सवत् काम्यादिकं वर्ज्योमिति केचिन्महर्षयो मन्यन्ते ।

अय चान्द्रस्यावान्तरभेदा उच्यन्ते । संवत्सरः परिवत्सरः इ त्सरोऽनुवत्सरः इद्दत्सरश्चेत्येते पश्च तद्दभेदाः । तद्देतत्सामन्याव संवत्सरादि-पश्चविधत्वं सावित्रचयनगतान्नि-मज्ञंसक-मन्त्रे पठच

"संवत्सरोऽति परिवत्सरोऽति इदावत्सरोऽति इदुवत्सरं इद्वत्सरोऽति — इति । इदुवत्सरोऽतुवत्सरः,— इत्ययः । अ चातुर्मास्य-ब्राह्मणे तद्धिष्ठातः वेवता-रूपत्वेनैवं श्रूयते,— "आर् संवत्सरः आर्तित्यः परिवत्सरः चन्द्रमा इदावत्सरः वासुरचुवरं महेश्वरइद्वत्सरः "— इति । ब्रह्मवैवर्षेऽपि,—

" संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः । इदावत्सरस्तृतीयश्चतुर्थश्चातुवत्सरः ॥ इद्दत्सरः पञ्चमस्तु तत्सङ्गो युग-सङ्गकः "—इति ।

एतेषां पश्चानां विनियोगो विष्णुधर्मोत्तरे पठचते,-

" संबत्सरे तु दानणां तिल-दानं महाफलम् । परिपूर्वे तथा दानं यवानां क्षिजसत्तम ॥ इदापूर्वे च बल्लाणां धान्यानां चातुपूर्वके । इत्यूर्वे रजनस्यापि दानश्चोक्तं महाफलम् "—इति ।

तथा, तदाधिष्टातः देवता-पूजा-रूपो व्रत-विशेषः पठवाते,—

" संवत्सरः स्ट्रतो वाईस्तथाऽकैः परिवत्सरः ।

इदापृर्वस्तथा सोमो शुतुपूर्वः प्रजापतिः ॥

इत्पृर्वश्च तथा पोक्तो देव-देवो महेश्वरः ।

तेषां मण्डल-विन्यासः माग्वदेव विधीयते ॥

प्राग्वरस्यात् पूजनं कार्य्यं होमः कार्य्यं यथाविधि"—इात

प्रभवमारभ्य क्षयांतेषु पश्चिपेषु द्वाद्य पश्चकानि । तत्रैके कस्मिन् वर्ष-पश्चके एकेक-क्रमेण संबत्सरादयो भवन्ति । तदेतत् सर्व ज्योतिःशास्त्राद्यगन्तव्यम् ।

इति संवत्सर-निर्णयः ।

#### अथायनम् ।

40

अयते यात्यनेन ऋतु-त्रयेण स्टर्यो दक्षिणाशासुत्तराञ्चाति ऋतत्रयमयनम् । तथा च वाजसनेयिनः पश्चाप्ति-विद्यायां दक्षिणोत्त-रमार्गयोः समामनन्ति,—" यान् पण्मासान् दक्षिणाऽऽदित्य एति" " यान पण्मासानुदङ्कादित्य एति '' — इति । तथा च्छन्दोग। अष्यधीयते, — " यान् षड्दक्षिणेति मासांस्तान् " " यान् षदुदगीति मासांस्तान "--इति । तैत्तिरीया ऋतु-ग्रह-त्राह्मणे पठन्ति,—" तस्मादादित्यः षण्मासान् दक्षिणेनोति पडुत्तरेण ''— इति । एवं चादित्य-गातिमुपजीव्यायननिष्पत्तेः सीरमे-विष्णुधर्मीत्तरे सौर-मानमधिकृत्यो-अतएव क्तम्,—"ऋतु-त्रयश्रायनं स्यात्"—इति । केचित्तु चान्द्रमाने-नायनद्वयमभ्युपगच्छन्ति । मार्गशिषीदिकैखिमिर्ऋतुमिः कल्पितः कालः पण्मासात्मकसुत्तरायणम् \* । ज्येष्ठमासादिस्थैदेक्षिणाय-नम्,--इति । तत्र प्रमाणं ज्योतिः ज्ञास्त्रादौ सृग्यम् । श्रीत-स्मार्त्त-करमीनुष्ठाने तु मकरकर्कट-संकान्त्यादिक एवायन-द्वय-कालः,---इति यथोक्त-श्रुति-स्मृतिभ्यामक्गन्तव्यम् । उत्तरायणस्य याग-कम्मीङ्गत्वं काण्वा अधीयते,—'' उदगयने आपृर्ध्यमाण-पक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहमुपसद्वती भृत्वा"—इत्यादि । चौलादीनामुत्त-

षण्मासात्मक उत्तरायणः काळः,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

१ त इमे पष्टिवर्षाः वार्हस्पत्या इति वोद्धव्यम् ।

रायण-कर्त्तव्यता गृह्य-स्मृतिषु प्रसिद्धा । सत्यव्रतश्च देव श्वादीनासुत्तरायण-दक्षिणायनयोविधि-निपेधावाह,----

त्ताञ्च प्रतिपादिन्यतिष्यति । " देवताऽऽराम-वाप्यादि-यतिष्ठीदङ्ग्रसुखे रवी । दक्षिणाज्ञा-सुखे कुव्वेन् न तत्-फलमवाधुयात् »— उदङ्ग्रसुखे उदग्गते,—इत्यर्थः । उग्र-देवतानां प्रतिष्ठा

उद्कूसुख उदग्गत, —इत्यथः । उग्र-द्वताना प्रातद्या यने कत्तव्या । तथा च वैखानस-संहितायाममिहितम्, — "माट-भैरव-वाराह-नरसिंह-त्रिविक्रमाः । महिषासुर-हन्त्री च स्थाप्या वै दक्षिणायने "—इति

महिषासुर-हन्त्री च स्थाप्या वे दक्षिणायने "---इति एवं विष्णुधर्मोत्तरामिहितानि पदद्वय-वतादीन्ययन-कर्त्त दाहारयोणि ।

#### इत्ययन-ानिर्णयः ।

# अथर्त्तवः ।

ऋतु-शब्दः " ऋ गतौ "—इत्यस्माखातोर्निष्पन्नः । गच्छिति अशोकपुष्प-विकासादि असाधारण-छिङ्गमिति वसः काळिवशेष ऋतुः । स च पश्चिषः, " पङ्ग ऋतवः" — इति वसः चंतुः, " द्वादश मासाः पश्चत्रेषः" — इति अतम् । तत्र, हे शिश्यरेपेरिकीकरणं विवक्षितम् । याजमानेषु पश्चमयाजानुम् मंत्रेषु हेमन्त-शिशरपोरसेरिकस्मिन् मंत्रे एकेनैव ऋ पदेनैकीकरणं तथा हि, — " वसन्तमृतुनां प्रीणामि । ग्रीष्ममृतुनां प्रीण वर्षोऋतुनां प्रीणामि । श्राष्ममृतुनां प्रीण वर्षोऋतुनां प्रीणामि । स्वर्षानु । स्वर्यानु । स्वर्षानु । स्वर्षानु । स्वर्यानु । स्वर्षानु । स्वर्यानु । स्वर्यानु । स्वर्यानु । स्वर्यानु । स्वर्यानु ।

एकैकास्मिन्नेकैकेन,—इति सु० पुस्तके पाठः ।

तत्स्वरूप-द्वैविध्यामिप्रायेण । शिशिरस्य पष्ठस्यान्तिमत्वात्, तेनातु-मन्त्रणीयस्य षष्ठ-प्रयाजस्याभावाच्च, तस्यैव पश्चमे हेमन्तोऽन्तर्भावो न्याय्यः । अतएव प्रयाज-ब्राह्मणे, " वसन्तमेवर्त्तनामवरुन्धे "— हत्यादिना चतुरः प्रयाजान् प्रशस्य, पश्चमे प्रयाजे केवलेन हेमन्तेन पश्चेता,—" स्वाहाकारं यजित हेमन्तमेवावरुन्धे,"—इति ।

अस्तु नाम यथा तथा पञ्च-संख्या, यथोक्त-स्वरूपेण तु ं पोढा भिद्यते । द्वादश-मासात्मके संवत्सरे एकैकस्य ऋतोर्मास-द्वयात्म-हत्वे सति एकाद्श-द्वाद्श-मासयोर्वेर्जयितुमशक्यत्वात् । पष्ठत्ती र्थगनुष्ठान-विधानाच । तचोपरिष्ठादुदाहरिष्यामः । मास-द्वयात्म-हत्वं चामिचयने ऋतव्येष्टकोपधान-ब्राह्मणे श्रूयते,---" इन्द्रसुपद-गाति, तस्माह्नद्वसृतवः »-इति । एकस्मिनृती कयोमीसयोर्द्वन्द्व महीतव्यमिति चेत्। वसन्ताधनुक्रमेण चैत्र-मासादि-द्वन्द्वमिति ब्रूमः। ाचेष्टकोपधान-मन्तेषु श्रूयते,—" मधुश्र माधवश्र वासन्तिकावृत्, रुकश्च शुचिश्च ग्रेष्मावृत्, नमश्च नमस्यश्च वार्षिकावृत्, इपश्चोर्जश्च गारदावृतु, सहश्र सहस्यश्र हैमन्तिकावृतु, तपश्च तपस्यश्च ौद्दीरावृत् " । एषु च वाक्येषु 'ऋतू '—इति द्विचनं इत्ववयव-भासाभिप्रायम् । अन्यथा, ' पड़तवः'—इति गुयमाणा पट्संख्या बाध्येत । शअवयविन ऋतोवेसन्तादेरे-<sub>गतमकत्व</sub>ं, सोत्रामणीय-होत्र-मन्त्रेष्वेकतचनेन व्यवहारादवगन्त-यम् । " वसन्तेनर्तुना देवाः श्रीष्मेणर्तुना देवाः "-इत्यादि हि त्र पठचते। तथैवाधान-ब्राह्मणे श्रूयते,—" वसन्तो वै ब्राह्मणस्य-ग्रींब्मो वे राजन्यस्यर्तुः शरद्वे वैश्यस्यर्तुः "---इति ।

यद्यप्येते पड्तवो घटीयन्त्र-घटवन्त्रेस्तर्य्येणावर्तन्ते, तथापि वत्सरोपक्रमरूपत्वेन वसन्तस्य प्राथम्यं द्रष्टव्यम् । एतदेवाभिभेत्य ।यते,—" सुखं वा एतदतृनां यद्यसन्तः "—इति । युर्वोदाहतेषु न्त्र-आक्षणेषु सर्वत्र वसन्तोपक्रम-पाठाच वसन्तस्य प्राथम्यम् ।

<sup>🕆</sup> सर्ब्वथा यथोक्तस्वरूपेण,---इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

ते च वसन्ताद्यतयो द्विविधाः, चाद्राः सौराश्च । चैत्रादयश्चान्द्राः ॥ तचोदाहृतं " मधुश्च माधवश्च "—इत्यादिना । न च, तत्र चैत्रान् द्यो नोक्ताः,—इति शङ्कनीयम् । मध्यादिशब्दानां चैत्रादि-पर्यान् यत्यात् । अत्पवाहुः,—

" चैत्रो मास्रो मधुः प्रोक्तो वैशाखो माध्यो भवेत् । 
जयेष्ठमासस्तु गुक्तः स्यादापाडः गुचिरुच्यते ॥ 
नभोमासः श्रावणः स्यात्रमस्यो भाद्र उच्यते । 
इपश्चाश्युजो मासः कार्तिकश्चोज-सज्ञकः ॥ 
सहोमासो मागिशरः सहस्यः पुष्य-नामकः । 
माध्यमासस्तपाः प्रोक्तरपस्यः कारणुनः स्कृतः'—इति । 
एतेषां चैत्राद्यात्मकानां वसन्तादीनां चन्द्र-गति-परिकिष्यत्वस्वाचान्द्रत्वम् । अत्पव होत्-मन्त्रेष्वाम्रायते,— चन्द्रमाः पद्दृहोता 
स ऋतुत् \* कत्पयति '' । तथा, सक्तिविशेषे सुर्य्याचन्द्रमसी 
शक्वतः \* कत्पयति '' । तथा, सक्तिविशेषे सुर्याचन्द्रमसी 
शक्वतः ।

" पूर्वापरं चरतो † मानयेती शिद्धः क्रींडन्ती ‡ परियातो अध्वरम् । विश्वान्यन्यो धुवनाभिचष्ट— ऋतुतनयो ६ विद्धानायते पुताःग—इति । अत्र, ' पुनर्नायते'—इति लिङ्गादृतुः विधाता चन्द्रः;—इत्य-वगस्यते ।

नतु, अस्तेवं मध्वादीनां द्वादशानां चान्द्रमासानां वसन्ताच्चतुः
त्वम्, संसर्पाष्ट्यस्य तु त्रयोदशस्य चान्द्रमासस्य कथम्द्रतुष्ठ निवाहः ? तन्माससङ्गावश्च ऋतुर्गह-त्राह्मणे मन्तात्रवाद-पुरस्तरमाम्बायते,—"उपयाम गृहीतोऽसि स श्रसर्पोऽस्यहःश्स्पत्याय त्वेत्यश्क्षा-

पण्मासकतृत्:—इति क०वि०पुस्तकयोः पाटः । † चरन्तौ;—इति क०वि० पुस्तकयोः पाटः । ‡ झीळन्तौ;—इति मु०पुस्तके पाटः । शिछुक्रीखन्तौ,—इति तु क० वि० पुस्तकयोः । § ऋतुरन्यौ;—इति क०पुस्तके पाटः ।

ा त्रयोदशो मास इत्याहुस्तमेव तत्त्रीणाति "—इति । तथाच गर्य-ब्राह्मणेऽपि,—"अस्ति त्रयोदशो मास इत्याहुः, यत्रयोदशः धिर्भवति तेनैव त्रयोदशं मासमवरुन्धे ''—इति । तहुत्पत्ति-तरश्चारमाभिर्मेळमासनिर्णये वक्ष्यते ।

विद्यतां एवं त्रयोदशो मासः, तस्य काऽनुपपत्तिवसन्ताष्ट्रहेति चेत्। उच्यते। किमयं सप्तमऋतुः, आहोस्विहक्तेष्वेव पद्न्तर्भृतः, उत्तर्द्धयान्तराख्यतीं कश्चिद्गृतु-रूपः १ न तावत्यमः, " ऋतुऋतुनाजुद्यमानः "— इति ऋतुनां नैरन्तर्य-श्रवत्। नाप्यप्रिमः, " पड् वा ऋतवः "— इति दृसङ्ख्या-नियत्। वसन्तादिवन्मन्त्रशाक्षणयोनोमान्तराश्रवणाद्या । त्यायमः, मध्यादिष्यपाठात्। उच्यते। ययोभौसयोमैध्ये मलमाहश्यते, तयोक्तर्यस्मरूक्तरस्यान्तर्भादः। तथा चासौ पिष्ट-विद्यसाको मिलन-ग्रुद्ध-भाग-द्यात्मकः,— इति मध्यादि-श्च-द्याच्यनोक्तेष्यन्तर्भावान्न काऽप्यनुपपानः।

गैरेष्वतुषु बौधायनेन, "मीन-भेषयोर्मेष-वृषयोर्ध वसन्तः"—
यभिधानात् मीनादित्वं मेषादित्वञ्च वैकल्पिकं वसन्तस्याङ्गीगम् । तथा च, तद्वुसारेण उत्तरे ग्रीष्मादयोऽपि यथायथं 
हत्यन्ते । विनियोगश्चेषामृतु-विशेषाणां श्रुति-स्मृति-पुराणेष्यम्यते । तत्र, श्रुतिः, " वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत ग्रीष्मे 
गन्य आदधीत शरदि वैश्य आदधीत "—१त्यन्ति समृति।, "वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वैश्यम् —
ते । विष्णुधर्मानिरेऽपि पण्मुनिव्रते वसन्तायृतुषु पर्सु प्रयक् 
गिवेशेषाः कथिताः । तथा तत्रैव, वसन्ते ह्यानावृष्ठेषनादिते, ग्रीष्मे पानकः दानादि चोक्तम् । देवीपुराणे वर्षास् तिल्वगम्रक्तम् । तथा, शरदान्न-दानम्, हेमन्तेऽभिन्दानम्, शिश्रिरे

<sup>«</sup> नूच्यमान,—इति क॰ पुस्तके पाठः । 📜 पादुका,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

वस्त्र-दानम् ,--इत्येतानि विष्णुधर्मोत्तर एवोक्तानि । एवमन्यदृष्यु-दाहार्य्यम् ।

इत्यृतु-निर्णयः ।

## अथ मास-निर्णयः ।

तत्र, सकारान्तं मासिति प्रातिपदिकं चन्द्रवाचि, तस्यायं काल इति मासः । तदीयत्वं च, पश्चद्रशानां कलानां वृद्धि-समय-द्वारेणावगन्तव्यम् । यदीदं मासत्वं सीर-सावनयोरतुगतीं, तहाँवमस्तुः
" मस परिमाणे "—इत्यस्माद्यातोर्निष्पन्नोऽपं मासशब्दः । मस्यते परिमीयेते यावता कालेन चन्द्र-बृद्धि-सयी, स चान्द्रोः
मासः । यदा, चन्द्र-बृद्धि-सयाभ्यां स्वयं मस्यते,—इति मासः ।
तथा च, सिद्धान्तशिरोमणी पठचते,—

" मस्यन्ते परिमीयन्ते स्व-काळाः! वृद्धि-हानितः।

मास एवे स्मृता मासाश्चिशतिथि-समन्विताः ''— इति । सूर्यस्य राशि-गतियेत्र परिमीयते, स सौरः । अद्दोरात्राणां त्रिशत्सञ्ज्ञ्या परिमीयते यत्र, स सावनः। तदुक्तं ब्रह्मसिद्धान्ते,—

" चान्द्रः गुक्कादि-दर्शान्तः सावनश्चिशता दिनैः । एकराशी रविर्यावत्कालं मासः स मास्करः "—इति ।

नाक्षत्रमापि मासं के चिदिच्छान्ति,

" सर्व्वर्क्ष-परिवर्तरैंतु नाक्षत्रो मास उच्यते "—

इति विष्णुधम्मींत्तरेऽभिधानात् । तत्रापि, सप्तविंशति-संख्या परिमीयते अनेनेति मासशब्दो योजनीयः ।

तत्र, सौर-मासस्याद्यन्तौ मेषादि-राज्ञीनामाद्यन्ताभ्यां व्यव-स्थितौ, सावने पुरुषेच्छादिनियामकः नाक्षत्रे नक्षत्रं नियामकम् ।

<sup>†</sup> यदीदं मासलं सौरातुगतं वक्तव्यं,—इति क॰ पुस्तके पाटः । ‡ स्वकलाः, इति क॰ मु॰ पुस्तकयोः पाटः ।

चान्द्रस्तु, दर्शान्तः पूर्णिमाऽन्तो वेति द्विधा विकल्प्यते । तथा च श्रूयते,—" अमावास्यया मासान्त सम्पाद्याहरूत्वृजन्त्यमावास्यया हि मासान्त सम्पश्यन्ति, पौर्णमास्या मासान्त् सम्पाद्याहरूत्वृज्ञति पौर्णमास्या हि मासान्त् सम्पश्यन्ति "—इति ।

अस्य वाक्यस्यायमर्थः । अस्ति किञ्चिद्धत्सर्गिणामयनं नाम सत्रम् । तच गवामनयनस्य विकृतिः अतो द्वादशमारोध्यनुष्ठेयम् । प्रकृतविकैकिस्मन्मासे त्रिशत्स्वदःसु सोम-यागविशेषाणां त्रिशताम-नुष्ठेयत्वाच किञ्चिद्धयद्ददृष्त्यद्वं शक्यते । तद्दद्विकृतावि प्राप्ती प्रतिमासमेकैकिस्मस्तिसम् सोम-याग-परित्यागो विधीयते । तत्र, कतमद्दस्त्यञ्यतामिति वीक्षायानिद्युच्यते । अमावास्यायामनु-ष्ठेयेन यागेन पृथ्वमासं परिसमाध्योत्तरस्यादिभूतमहस्त्यञ्यतामिति विधायार्थवादं प्रसिद्धवाचिना हि-शब्दैन मासस्यामावास्यान्तर्त्वं प्रत्यक्ष-दृष्ठात् सर्व्वयां सम्मतमिति द्रद्यति । एवं पौणमासी-वाक्येऽपि योज्यमिति ।

पौर्णमास्यन्तत्वे श्रुतेः कटाक्षो भूत्रान् । "यो वै पृर्ण आसि-श्राति "—इत्यादिना, "यज्ञेन यज्ञं प्रत्यवरोहन्ति "—इत्यन्ते-नार्थवाद-प्रपञ्जेन सदद्यान्तान्यय-व्यतिरेक-युक्तेन प्रपश्चितत्वात् ।

ननु, नोदाहृतं वाक्यं मासान्तस्य नियामकं, अतिमसङ्गात् । तथा हि, तस्यैवानुवाकस्यादौ पक्षान्तरस्रपन्यस्तम्,—" पडहेमासान् सम्पाद्याहरुत्सृजन्ति पडहेमासान् सम्पश्चन्ति ''—इति । तत्र, पूर्वन्यायेन पष्टमहमीसान्तः,—इति मसज्यते ।

अथ मन्यसे,—पडहैरिति बहुतचन-निर्देशात् पश्चिभिः पडहैरिति व्याख्यायां न कोऽपि विरोधः—इति । एवमप्यन्यत्रातिप्रसङ्गो दुर्व्वारः तथा च वाक्यान्तरं श्रृयते,—'' अर्द्धमासैमोसान् सम्पा-द्याहरुत्मृजन्ति अर्द्धमासैमोसान् सम्पश्चिगित "—इति । अत्रैकै-कार्द्धमास-स्वीकारे पक्षस्य मासत्व-प्रसङ्गः । बह्वधमास-स्वीकारे पक्ष-त्रयादेमसित्व-प्रसङ्गः । किश्च, पूर्व्वोक्तोऽप्यतिप्रसङ्गे दुःपारे- हर एव । पडहेरित्यत्र पडह-पञ्चक-स्वीकारासम्मवात् । एकैकस्य पडहस्य स्वीकर्तव्यत्वात् । उत्तरानुवाके,—" षडहै-मीसान्त सम्पाद्य यत् सप्तममहस्तरिमनुत्कृजेयुः"'—रृति सप्तमत्व-विशेषणात् । तस्मावृतिप्रसङ्ग-द्वय-प्रस्तत्वात् न पूर्व्वोत्तो मासान्तः ।

अत्रोजनात् त्रस्मान्यतम् इत्य अस्तातात् त्र व अस्ताता नातात् त्र व अस्ताता नातात्त्र त्र अत्र स्वात्यत् । अति स्वात्यत् । अत्र स्वात्यत् समुहे रूढः । अत्र संवत्स्तरायनर्तुं-विषयाः पूर्वेषुदृश्हताः तत्र, संवत्स्तरस्य द्वाद्शो भागो मासः । अयनस्य षष्ठो भागः । ऋतुषु द्वयोर्भागयोरन्यतरः । स्मृतयस्तु,—

" माने मासस्तु नाक्षत्रे, सप्तविंशतिभिर्दिनैः । परिशेषेषु मानेषु मासश्चिंशदिनैः स्मृतः ॥ चान्द्रः ग्रुक्कादि-दर्शान्तः \* \* \* \* \* ''—

इत्यादयः । लोकेऽप्याविद्वदङ्गना-गोपालं मासस्य त्रिशिद्दिनातम-कत्वं प्रसिद्धम् । एवं सति, " अर्द्धमासेमीसान् ग—इत्यत्र मास-शब्दो मासेकदेशं लक्षयति । पडहैरित्यत्र, पडहः-पश्चक-विवसायां न काचिदगुपपत्तिः । एकेक-षडह-विवसायां पूर्व्यवेदेकदेश-लक्षणा । अतोऽतिप्रसङ्गामावादुक्तवाक्याभ्यां मासस्यामावास्याऽन्तत्वं पीर्ण-मास्यन्तत्वं च विकल्पयते ।

तत्र, प्रथम-पूसे, "चान्द्रः शुक्कादि-दुर्शान्तः »—इत्यादि-स्मृतय उदाहारुयोः । त्रिष्टाचार-बाहुलयं च तत्र प्रसिद्ध्य् । द्वितीय-प्रस्त्योगोद्धल्कं श्रुति-लिङ्गं स्मृति-लिङ्गं च । आथर्वणिकाः सृष्टि-प्रकरणे संवत्सर-दक्षिणोत्तरायण-सृष्टिमाद्माय मास-प्रस-सृष्टिमेदमा-मनन्ति, — "मासो व प्रजापतिः तस्य कृष्ण-पक्ष एव रिषेः शुक्कः प्राणः »—इति । तत्र, कृष्णपक्षस्य प्राथम्ये पाठो लिङ्गम् १ स्मृती महालय-प्रकरणे पुठ्यते—

" अध्युक् कृष्णपक्षे तु श्राद्धं कार्य्य दिने दिने "—इति । तत्र यदि, दर्शान्तो मासो विवक्षेत, तदा भाद्वपद-कृष्ण- पक्षे '—इत्युच्यते । न त्वेवसुक्तम् । आध्वन # मासान्तर्गतत्व-न्त्विहोच्यते । तच्च, कृष्णपक्षादि-पूर्णिमांतत्वे सम्भवति । तथा च जयन्ती-प्रकरणे समर्थते,—

" मासि भाद्र ग्देऽष्टभ्यां कृष्णपक्षेऽर्द्धरात्रके । भवेत्रजापतेर्कक्षं जयन्ती नाम सा स्पृता ''—इति ।

अत्रापि, जयन्त्याभाद्रपदान्तर्गतत्वं मासस्य पूर्णिमांतत्वं र गम्यति । शिष्टाचार-विशेषाद्गि ॥ पूर्णिमांतत्वं द्रष्टव्यस् । यतिप्रम-प्रकरणे समर्थते,—''ऋतु-सन्धिषु वापयेत् ''—इति । तत्र, यदि दर्शान्त-विवक्षा स्यात्, तदा दर्शस्यैव सन्धित्वात् तत्रैव वपनं क्रय्युः । कुर्व्यन्ति तु पूर्णिमायास् । तस्माहर्शान्तत्व-पूर्णिमांत-त्वयोः समो विकल्पः । अनुष्टाने तु तत्त्वह्यन्विशेषाच्छिष्टाचाराश्च, व्यवस्था द्रष्टव्या । वचान्विशेषास्त्र व्यवस्था द्रष्टव्या ।

" अमावास्या-परिकिन्तो मासः स्याद् ब्राह्मणस्य तु । संक्रान्ति-पीर्णमासिस्यां तथेव चुपवेश्ययोः '—इति ।

द्शान्तानां पूर्णिमान्तानीं पित्राम्यानिविश्वेष्णणां चैत्रादि-संज्ञा नक्षत्रप्रदुक्ता । यस्मिन्मासे पूर्णिमाः चित्रान्तम्त्रतेण युज्यते, स चैत्रः । एवं वैशाखादिपुन्नेमम् ॥ चित्रान्तिशाक्षादि-योगस्योपछक्षणन्त्रात् कचित् चित्रादि-अत्याक्षरस्त्रस्तरप्रप्राप्तादि-योगेशपि चैत्र-वैशा-स्वादि-संज्ञा न विरुध्यते । चैत्रानि-अवणान्तानां = चित्रादि-सक्षत्र वृद्धक्त प्रयोजकम्, भाद्रपदा अयुज्ञोस्क शतमिमा-स्वत्यादिकं गं त्रिकम्, कार्तिकादिमाधान्तानां कृतिकादि-इन्द्रम्, फाल्युनस्य तु पूर्वफल्यु-न्यादि-त्रयम्, —इति विवेकः । तथाच संकर्षणकांडे,—

Date JUIO

आध्युज,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । ‡ आवपहार्थार्गहर्ष गांवसी पृणिसान्तरा-इता,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । ॥ विष्यानारभेदान्तर्प,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

 चंत्रादिशावणान्तानां , पजानां,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

 रिकं,—इति गु॰ पुस्तके पाठः ।

 रिकं

" द्वे द्वे चित्रादि ताराणां परिपूर्णेन्दु-सङ्गमे । मासाश्चेत्रादयों ज्ञेयाश्चिकैः षष्टान्त्यसप्तमाः »—इति ।

अन्यत्रापि,—

"अन्त्योपान्त्यौ त्रिमौ क्षेयौ फाल्युनश्च त्रिभो मतः ।
शेषा मासा द्विभा क्षेयाः क्वतिकादि-व्यवस्थया ''—इति ।
तत्र, मास-सामान्य-कत्तेव्यानि तैत्तिरीया आमनन्ति,—" मासि
मासि पिद्रभ्यः क्रियते, मासि मासि पृष्ठान्युपयन्ति मासि मास्य-तित्राह्या यहान्ते "—इति । पृष्ठानि स्तोत्र-विशेषाः, अतिव्राह्या ब्रह्न-विशेषाः । शाखान्तरेऽपि कुण्डपायिनामयने,—" मासमिन्निशं ख्रहोति "—इति—

मास-विशेषानुपजीव्य कर्त्तव्य-विशेषं कल्पस्त्रकाराः पठित्तः—
" अक्षर्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति ''—इति ।
फाल्गुन्यं पीर्णमास्यां चैच्यां वा वैश्वदेवेन यजते, ततश्रतुर्षु
मासेषु आषाव्यां श्रवण्यां बोदतसाय वहणप्रवास्येयेजेत ''—
इत्यादि । समात्तीश्च पद्मपुराणानुक्त-गौरीव्रताद्यश्चैत्रमासादिषु
क्रमेण कर्त्तव्याः । ते च हेमाद्री व्रतल्पे दृष्टव्याः । तथा विष्णुधर्मोत्तरे, तिलदानादीनि माधमासादिषु कर्त्तव्यानि । तानि च दानखण्डे द्रष्टव्यानि । चान्द्रसीर-सावन-मासानां मध्ये कस्याचित्
कचित् मशस्तत्वं द्रष्टव्यम् । तद्वक्तं ज्योतिर्गणे,—

ें सौरो मासो विवाहादी यज्ञादी सावनः स्पृतः । आब्दिके पितृकार्य्ये च चान्द्रो मासः प्रशस्यते ''—इति । इति शुद्धमास-निर्णयः ।

### अथ मलमास-निर्णयः ।

तस्य स्वरूपं ब्रह्मसिद्धान्तेऽभिहितम्,—

<sup>&</sup>quot; नारको मासी हासंकान्तो मलमासः प्रकीर्तितः ''— इति ।

मलत्वश्च कालाधिक्यात् । तथाच गृह्यपारिशिष्टे,—

" मर्ल वदन्ति कालस्य मासं कालविदोऽधिकम्''—इति ।
ग्राधिक्यश्च विष्णुधर्मोचरे दर्शितम्,—

" सौरोणाब्दस्तु मानेन यदा भवति भागव ।
सावने तु तदा माने दिन-पदकं प्रपूर्यते ॥
दिनात्राश्च ते राम प्रोक्ताः संवत्सरेण पद् ।
सीर-संवत्सरस्यान्ते मानेन शश्चित्त तु ॥
एकादशातिरिच्यन्ते दिनानि श्रुगुनक्दन ।
समाङ्गये साष्टमासे तरमान्मसरोऽतिरिच्यते ॥
स चाधिमासकः प्रोक्तः काम्यक्तमेष्ठु गहितः ''—इति ।
अयमर्थः । सीरसंवत्सरः पङ्भिदिनैः सावनादितिरिच्यते ।

अयमर्थः । सारसवत्सरः पहांभिदिनः सावनादतिरिच्यते । दश-भिदिनेश्वान्द्रादतिरिच्यते । तथाच, चान्द्र-संवत्सर-द्वयात् संवत्सर-द्वयं द्वाविंशत्या दिनैरिधकं भवति । तत उर्ज्वं सौरे । एकं चान्द्रान्मासाष्टकात् सार्ज्वैः सप्तभिदिनेरितिरच्यते । त-, मिलित्वा दिनार्ज्वं-चूनो मासो भवति । सोऽयमधिको मासः,— । अवशिष्ट-दिनार्ज्जं-पूरणश्च यथोक्तकालादृर्ध्वं पोडशभिदिनैः

द्यते । अतएव सिद्धान्तेऽभिहितम्,— "द्वात्रिंशद्धिर्गतैमासैदिंनैः पोडशमिस्तथा।

घटिकानां चतुष्केण पतित द्याधिमासकः ''—इति । च, कालाधिक्यमात्रेण मलत्वे तिथ्यादि-बृद्धेरिप मलत्वं पते,—इति शङ्कनीयुम् । कालाधिक्ये सति नर्षुसकत्वेन शङ्कीकारात् । नर्षुसकत्वञ्च ज्योतिःशास्त्रे अमिहितम्,—

" असंकान्तो हि यो मासः कदाचित्तिथ-चृद्धितः । कालान्तरात् संमायाति स नषुंसक इध्यते''—इति । स्य सुर्यस्य तत्राभावात्रपुंसकत्वम् । तद्षि तत्रैवोक्तम्,—

' अरुणः सुरुयों भातुस्तपनश्चन्द्रो रविर्गभस्तिश्च । अर्यमा हिरण्यरेता दिवाकरो मित्र-विष्णू च ॥ एते द्वादश सुर्यो माघायेषुद्यान्त मासेषु । निःस्ट्योऽधिकमासो मिळिम्छुवारुयस्ततः पाषः ॥ मासेषु द्वादशादित्यास्तपन्ते हि यथाक्रमम् । नप्रंसकेऽधिके मासि मण्डलं तपते खेः''—इति । मिळिम्छवत्वश्च तस्य राक्षसैस्तस्करैराकान्तस्यात् । तदाहः

शातातपः,---

" बस्सरान्तर्गतः पापो यज्ञानां फलनाशकृत् । नैक्ष्त्तैर्यातृधानायोः समाकान्तो विनाशकैः ॥ मिलम्लुचैः समाकान्तं स्टर्य-संक्रान्ति-वर्जितस् । मिलम्लुचै विज्ञानीयात् सर्वकामेसु गर्हितस् '—इति । नतुः, द्वात्रिशद्विगैतैर्मासः '—इत्यनेन वचनेन येथं कालेयचा दर्शिताः सा वचनान्तरेण विरुध्यते । तथाच काठकगृश्चस्,— यस्मिन्मासे न संक्रान्तिः संक्रान्ति-द्वयमेव वा । मलमासः स विश्वेयो मासे त्रिश्चमे भवेत ''—इति ।

नायं दोषः । इयोर्वचनयोभिन्न-विषयत्वात् । ज्योतिःशास्त्र-प्रीसद्धमध्यममानमाश्रित्य " द्वात्रिंशद्धिः "—इति वचनं प्रद्य-त्तम् । " यस्मिन् मासे"—इति तु स्कुटमानमाश्रित्य प्रवृत्तम् ।

नतुः, मध्यम-मान-पृत्र् चोऽधिकमासो ज्योतिः शाख्वव्यवहार एवोप-युज्यते न तुः श्रीत-स्मातयोस्तस्य शुक्रमात्रपत्यादि-द्वांन्तत्व-नित्यमा-सम्मवात् । पोडश्चिमिद्वैनिश्चेटिकाचतुष्टयेन चोपतेषु द्वार्ग्नितः मासा विश्वस्ताः तदा कृष्ण्येद्वितीयायां घटिका-चतुष्टये गते अधिमास-स्योपक्रमः प्रसच्येत । अथानियतीषक्रमावसाना द्वार्थित्रा-मासा विवक्ष्यरन्, तदापि शुक्रमतिपदादि-दर्शान्तो मासः, स्रयेप नियमो न लम्यते । श्रीतस्मात्वव्यवहारोपयोगिनि त्यधिकमासेऽस्ति " इन्द्राप्ती यत्र ह्येते मासादिः स प्रकार्तितः । अग्नीपोमी स्मृती मध्ये समाप्ती पित्तामकी ॥ तमातिकस्य त यदा रिवर्गच्छेत् कदाचन । आयो मिलस्छुचो ह्रेयो द्वितीयः प्रकृतः समृतः "— इति । अयमर्थः । दशेष्ट्रण्यो ह्रयो द्वितीयः प्रकृतः समृतः "— इति । अयमर्थः । दशेष्ट्रणमासयाजिना शुक्रपातिपदि दशेष्ट्रिन्देवािनद्राग्नी येते, ख्रुष्ट्रणपतिपदि तु पूर्णमासीष्टेन्देवाविष्तीमी, अमावास्यायां पण्डित्यहान्देवी पित्तामकी । तजैवं सित, शुक्रप्रतिपदािद्र्शान्तो मासः संकान्ति-रिह्तोऽधिमामः, — इत्यप्राह्यस्यते इति । स्मानस्यममान-गणना श्रीत-स्मित्योनीपयुक्ता । बादम् । । थापि, कालाधिक्यात्मकसासः, — इत्यस्मिन्तेशे तदुदाहरण-स्यदोषः । यज्ञ,—'मासे त्रिंशक्ते मेवेत्'— इत्युदाहतं,

ति श्रीत-स्मार्त्तयोहपयुज्यते । स्कुटमान सिद्धत्वात् ।
तादश्रश्राधिमासम्बदाइरामः, — अष्टपश्राश्रत्-युक्त-शतद्वयाधिके
शक्वर्षाणां सद्दस्ने गते सति समनन्तरमावी योडपमीश्वर-संवत्सस्तिस्मन् श्रावणमासोडधिकः । ततः पृब्वमावी यो मावसंवत्सस्तिस्मन् फाल्युनमासोडधिकः । तयोः संवत्सरयोमध्यवर्तिनी यो
ग्रुप-धान् संवत्सरो तदाचाश्रत्तविज्ञातिमासा ईश्वरसंवत्सरे च चत्वाश्लैत्राद्याः । तथा सति, यथोक्तफाल्युनमास्भ्य गणनायां यथोक्तः
श्लवणमासिद्वांश्लमो भवित । अनेन न्यायेन पष्टिमासा-स्मकेषु

ग्ञ्चसु वत्सरेषु द्वावधिकमासौ सम्पचेते । तदुक्तं महामारते,— '' पश्चमे पञ्चमे वर्षे द्वी मासावधिमासकी ।

तेषां कालातिरेकेण ग्रहाणामतिचारतः "—इति ।
नन्तु, अधिकमासस्य कचिर्मिश्चनक्षं व्याभेचराते, न्यूनाधिकसंख्याया अपि दर्शनात् । तथा हि, —यथोक्तेश्वर-संवरसरोत्तरमाविनि चित्रभानु-संवरसरे वैशाखमासोऽधिकः । तत उत्तरमाविनि
तारणसंवरसर-व्यवहिते पार्थिव-संवरसरे माद्रपदमासोऽधिकः ।
ग्याच, तस्यैकोनत्रिशस्यं सम्पद्यते । तथा, खरसंवरसरे वैशाखमा-

सोऽधिकः । नन्दनसंवत्सर-व्यवहिते विजयसंवत्सरे सोऽधिक इति तत्राप्येकोनित्रिशस्त्रम् । तथा, दुर्मुखसं पमासोऽधिकः । हमलम्बि-विलम्बि-संवत्सरद्वय-व्यवहि संवत्सरे ज्येष्ठोऽधिकः । तथाच, तत्र पश्चित्रिशसं तस्मात्, 'मासे निश्चत्तमे भवेत्'—इत्येतद्युक्तं भः दोषः । त्रिश्चत्तमे स्वत्यं । त्रिश्चत्तमात् । उदाह नाथेमेतदुक्तामित्यविरोधः ।

इदमत्र विचार्यते । किमयं मछमासः स्वतन्त्रः, अद्भमसस्य शेषः, अद्देशिवदुत्तस्य शुद्धमासस्य शेषः न च, काकदन्त-परीक्षेयमगुष्ठानानुपयोगादिति शङ्कनीयम् विदक्षाधनुष्ठाने तद्विचारस्योपगुक्तत्वात् । तथा हि, अध्यक्षावणयोमध्ये यदा मछमासस्तदा तस्य स्वातं अत्यव्धिक्षणयोमध्ये यदा मछमासस्तदा तस्य स्वातं अत्यव्धिक्षणयोमध्ये यदा मछमासस्तदा तस्य स्वातं अत्यव्धिक्षणयोमध्ये यदा मछमासस्तदा तस्य स्वातं अत्यव्धिक्षणयो स्वाप्ते स्वाप्ते

तत्र, स्वातंत्र्यं तावहतु-निर्णये निरस्तम् । पारतंत्र्ये शेषत्वं युक्तमिति केचिदाहुः । तत्रोपपत्तिं केचिदिच्छन्ति स्यन्ति च । भेषादि-संक्रान्तयश्चेत्रादि-संक्षानां प्रयोजिका च ज्योतिःक्षास्त्रेऽभिहितम् ,—

" मेपादिस्यो सवितरि यो यो मासः प्रपृथ्येत चान्द्रः चैत्राद्यः स विज्ञेयः पुर्ति-द्वित्वेऽधिमासोऽन्त्यः "—ः यदा सवितर्येक-गाश्चरस्यो सति दर्श-द्वयं पूर्यते, मन्त्य उत्तरदर्शावसानको मासोऽधिमासः । न तत्पूर्व-दर्शाः हत्यर्थः । यदा शुद्धापाढस्य बहुल-चतुर्दस्यां दर्शे वा कर्कट-नित्तमर्योते, शुद्धश्रावणमासस्य शुक्कपश्चे प्रतिपदि द्वितीय सिंह-संक्रान्ति, शुद्धश्रावणमासस्य शुक्कपश्चे प्रतिपदि द्वितीय सिंह-संक्रान्ति, तदा कर्कट-संक्रान्ति-युक्तस्यस्य शुद्ध-मास

<sup>\*</sup> भवति,—इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

ढत्वं युक्तम् । तदीय-दशस्य कर्कटस्यो रवाववसितत्वात् । सिंह-संक्रान्ति-युक्तस्यापि श्रावणत्वधुचितम् । तदीय-दर्शस्य सिंहस्ये रवाववसितत्वात् । तेनैव न्यायेन तयोमेध्यवत्तिनः संक्रान्ति-रहि-तस्य मासस्य दर्शः कर्कटस्थ एव रवी पूर्य्यते,—इति पूर्वाषाढ-वदेतस्याप्यापाढत्वधुचितम् ।

अत्रोच्यते । मेपादीनां गुद्धमास-संज्ञां प्रत्येव प्रयोजकत्वम् । मरू-मासस्योत्तरमास-शेपत्व-स्मरणात् । तथा च ज्योतिःपितामहः,—

" पष्ट्या तु दिवसैर्मासः कथितो बादरायणैः ।

पूर्वार्द्धं तु परित्यज्य कर्त्तव्या उत्तरे क्रियाः''—इति । अन्यत्रापि पष्टिदिनात्मकं मातं प्रकृत्योक्तम्,—

"आद्यो मिलम्छिचो ज्ञेयो द्वितीयः प्रकृतः स्पृतः''—इति । " एवं पिटिदनो मासस्तदर्द्धे तु मिलम्छिचः ''—इति च ।

ज्योतिःशास्त्रान्तरेऽपि,— "पष्टचा हि दिवसेर्माकः कथितो बादरायणैः । पूर्व्वमर्द्धं परित्यज्य उत्तरार्द्धं प्रशस्यते''—इति ॥

अस्त्वेवं संक्रान्ति-रहितस्य मलमासस्योत्तर-शेष्रलं, द्वि-संक्रा-न्तियुक्तस्य तु कथमिति चेत् । उच्यते । प्रथमैतावत्स्वरूपं निरू-प्यते । तत्र ज्योतिःसिद्धान्तेऽभिद्दितम्,—

" असंक्रान्त-मासोऽधिमासः स्फुटः स्यात् द्विसंक्रान्त-मासः क्षयारूयः कदाचित् । क्षयः क्रार्तिकादि-त्रये नान्यदा स्यात् तदा वर्ष-मध्येऽधिमास-द्वयं स्यात्''—इति ॥

अयुमर्थः—स्फुटमानेन योऽयमसंक्रान्तः स स्कुटोऽधिमासः, तेनैव मानेन योऽयं द्वि-संक्राति-युक्तः स क्षयमासः, स च कार्तिक-मार्गज्ञीप-पीपेष्वेव त्रिष्वन्यतमो\* भवति, नान्येषु माधा-

श्रिष्वन्यतमे,—इति वि०पुस्तके पाठः ।

दिषु नवसु । एवंविध-क्षयमास-सुक्ते वर्षे क्षयमासान्पूर्वेषु मासेषु क्षयमासान्पूर्वेषु मासेषु क्षयमासान्पूर्वेषु मासेषु क्षयमासान्पूर्वेष्म मासे-त्रय-मध्येऽ-परोऽधिमासः । तदेवंविध क्षयमासान्प्रयं स्वरास-त्रयं विरोण कालेल यदाकदाचिदायाति, न त्वेकाधिमासवत् पुनः सुनः सहसा समा-याति । तत्रितयागमन-कालश्च सिद्धान्तिशरोमणी वर्शितः,—

" गतोब्ध्यद्विनन्दिभिते शाक्तकाले तिथाशैभीविष्यत्यथाङ्गाक्षसूर्यैः । गजाद्वयिभूभिस्तथा मायशोऽयं क्रवेदेन्द्वर्यैः क्षचिद्रोकुभिश्च "—इति ।

अस्यायमर्थः, —चतुः-सप्तत्यधिक नवशतः संख्याकैवेषैः परिमितं शककाले कश्चिदुक्त-मास-त्रयोपेतो वत्सरो गतः । यथोक्त-संख्या चाव्य्यद्भिनन्वैरित्यनेन पदेन विवक्षिता । अव्धयश्चत्वारः, अद्भयः सप्त, नन्दा नव । एतःसंख्यात्रय-गमका अङ्गा गणक-प्रसिद्धचा प्रातिलोध्येन लिखिता यथोक्त-संख्यायां पर्यवस्यन्ति ।

तिथीश्चौरित्यत्रापि तिथयः पश्चत् श्चा एकादश् । तत्र, गण-कैरहेणु प्रिक्षेत्र पश्चत्याधिकशत-युक्त-सहस्व-संख्या सम्पद्यते । तावद्भिः शक्यपीमिते काले कश्चिदुक्त-मात-त्रयोपेतः संवत्सरः । अङ्गाक्षस्वैरित्यत्र, अङ्गानि पद्, अक्षाणीन्द्रयाणि पंच, सूर्यो द्वादशः । तत्राङ्कप्रभेषे सति, पद्पश्चाद्धिकः शत-द्वयोपेत-सहस्वः संख्योपपच्यते । तावद्विवैत्तरिति शक्काले यथोक्त-मास-त्रयोपेतः कश्चित्यंवत्तरः ।

अस्य चोदाहरणं पूर्वोदाहत ईश्वरसंवत्सरमाचीनी भाव-संवत्सरः तत्र हि, भाद्रपदवडुलामावास्यायां कन्या-संक्रान्तित्तत उद्धिमसंक्रां-तमेकं मासमतीत्य उत्तरयोमासयोः क्रमेण तुला-बृश्चिक-संक्रान्ती, तत उद्धिमेकस्मिन्नेव मासे शुक्कपतिपदि धतुःसंक्रान्तिः दश्चें मक्कर-

<sup>🕇</sup> त्रिषु मासेषु,—इति मु॰पुस्तके पाठः । \* तदेतदेवविष,—इति वि॰पुस्तके पाठः 🕨

संकान्तिः , तत ऊर्ध्वं कुम्भसंकान्तिः अनन्तरे मासे द्शें, तत ऊर्ध्वमेकम-संकातमासमतीत्य उत्तरस्यां गुक्कपतिपदि मीनसंकातिः। एवं सत्येकस्मिन्नेव वत्सरे द्वावसंकान्ती मासी एको द्विसंकान्त-मासः ,—इति यथोक्तमास-त्रयं सम्पद्यते ।

गजाद्वप्रिभूभिरित्यत्रापि, गजा अधी, अद्भयः सप्त, अप्रयस्थयः, भूरेका । तत्राङ्क-प्रकृषि सत्यष्टसप्तत्यधिक-शतत्रयोपेत-सहस्र-संख्या सम्पद्यते । ताबद्भिर्वत्यरैमिते शाककाले कश्चिष्ठक्तविधः सम्पद्यते वस्सरः । कुवेदेन्दुवर्षिरत्यत्र, कुरेका, वदाश्चत्वारः, इन्दुरेकः । तत्राङ्क प्रक्षेपिकचरवारिशत्यधिक-शतसंख्या भवति । एताबद्भिर्वर्षः कचित् पूर्वोत्तरयोः क्षय-मासयोव्यवधानं भवति । गोक्षिश्चेत्यत्र, नपुंसकं-वर्षित्र स्वसर्थेषु गण्यमानेष्योकारे नवमः सम्पद्यते । कुरेका । तत्राङ्कप्रसेपं माति एकोनमिश्चरित्र तावद्भिर्वर्तरेः कवित्यूर्वोत्तर्योः क्षयनासयोव्यवधानं भवति । तावद्भिर्वरसरैः कवित्यूर्वोत्तर्योः क्षयमासयोव्यवधानं भवति ।

अत्र, द्विसंकान्ति-युक्तस्य क्षय-संज्ञायाष्ट्रपणिकरूच्यते । यदा, धनुःस्ये रवी दर्श-पूर्विस्तदा तस्य मेपादिस्थ-यचनेन मार्गज्ञार्थितं प्राप्तम् । तथा सति, पूर्वोदाहते द्विसंकान्ते मासे धनुःस्ये रवी दर्शो न समाप्तः , किन्तु मकरस्ये । अतः पौपमासत्वं तस्य सम्पन्नम् । तथा च, मार्गजीर्थस्य तत्र छप्तत्वाचस्य क्षय-संज्ञा युक्ता । अत एवैकमास-प्राप्तित्वादंहसः पापस्य पतिसिति च्युत्पत्त्या स एवाहरूस्पित-संज्ञ्याऽपि व्यवहियते । स च व्यवहारो बाहर्यत्यज्यातिर्प्रन्थे हरूपत्

यस्मिन्मासे न संकान्तिः संकान्ति-इयमेव वा ।

संसपीहरपती मासाविधमास्य निन्दिताः "—इति । तत्र, क्षयमासात् प्राचीनो योऽसंकान्तः स संसपिः । असंकान्त-त्वेनेतराधिकमातवत्कमीनईतायां प्राप्तायां तदपवादेन कर्माईः सन् सम्यक् सपैतीति संसपिः । तस्य कमीनईत्वत्राप्तिरेवं स्मर्यते,— " सिनीवाळीमतिकस्य यदा संक्रमते रविः । रविणा छक्कितो मासो हानईः सर्वकर्मसु "—इति ।

तदपवादश्चैवं स्मर्यते,---

" मासद्दयेऽब्द्-मध्ये तु संकान्तिन यदा भवेत् । प्राकृतस्तत्र पूर्वः स्याद्धिमासस्तथोत्तरः »—इति । संकान्ति-रहित्यदियोमासस्रोर्यः पूर्वोऽसंकान्तः, स प्राकृ

श्चादः कमीई इत्यर्थः । अस्मिन्नेवार्थे जावाछिः ,--

" एकस्मिनेत्र वर्षे तु हो मासावधिमासकी । माकृतस्तत्र पूर्वः स्यादुत्तरस्तु मलिम्छुचः ''—इति ।

नाहुम्सराने दूपार स्पाहुमारस्य माळम्ळ्यः — झात ।

अतः संसर्पत्वं तस्योपपन्नम् । असंक्रान्त-मास-द्वय-मध्य वर्षिनः क्षयमासस्याद्दश्वतित्व-निक्तिः पूर्वमेव दर्शिता। तहुन्तः भाविनोऽसंक्रान्तस्य काळाधिक्याद्धिमासत्वम् । त एते त्रयोऽ उयोतिःशास्त्र-मसिक्षे विवाहादी निन्दिताः । तथा तत्रेव स्मर्ध्यते.—

" यद्वर्ष-मध्येऽधिकः मास-युग् मं तत् कार्त्तिकादि-त्रितये क्षयाख्यम् । मास-त्रयं त्याज्यमिदं प्रयत्नाद् विवाहयद्वोत्सवमङ्गळेषु "—्इति ॥

यथोक्त-प्रकारणांहरपति-नाम्नः क्षयमासस्य द्वितीय-संकान्ति-प्रयुक्तनाम-सम्भवे सति शुद्धमासवत्स्थात-त्र्यात्र पूर्वोत्तर-मास-श्रेप-त्वश्चनाऽपकाशः।

नन्वेकाधिकमासोपेत-संवत्सरस्य त्रयोदश-मासात्मकत्वं यथा तथाऽधिमास-द्वयोपेत-संवत्सरस्य चत्रदेशमासात्मकत्वं पाप्तम् । न च तशुक्तम्,

" त्रयोद्शन्त, श्रुतिराह मार्स चतुर्दशः कापि न चैव दृष्टः"—इति ।

वचनात् । नेष दोषः । असंकान्तत्वेनाधिकत्वप्रसक्ति-धुक्तयो-द्वेपोर्मध्ये पूर्वस्याधिमासत्व-निषेधात् । उक्तं हि ज्योतिःसिद्धान्ते,— " धट-कत्या-गते सूर्ये वृश्चिके वाडण धान्विति ।

मक्ते वाडण कुम्मे वा नाधिमासो विधीयते"—हाति ।
अयमर्थः—वृश्चिकादिषु चतुर्षु मासेषु यदा मलमासः प्राप्तोति,

[ सूर्ये तुला-कत्ययोर्वर्षमाने सत्यसंकान्तोऽपि नाधिमासः,—

त । धट-कत्या-गते,—हत्युपलक्षणम् । पूर्वेष्विप प्रसक्तोऽसंकान्तो
धिमासः । तहुक्तं ब्रह्मसिद्धान्ते,—

"चैत्रादर्शक्नाधिमासः परतस्वधिको भवेत्"—इति ।
चैत्रादारभ्योपरितनेषु मासेषु यदा यो कीचिन्मासावसंकान्तो,

 तयोरर्शचीनः पूर्वो नाधिमासः उत्तरस्तु भवत्यधिमासः ।

 नषु, माभूचतुर्देशमासत्व-भाप्तिः, तथाप्येकादशमासत्वं सस्मसतित्यस्त्येव दोषः । तथाहि,—" द्वादश मासाः संवत्सरः "—

येषा नित्यवत् श्रुतिः ससंकान्नान्मासानुद्दिश्य प्रवृत्ता । " अस्ति

ग्रोद्यो मास इत्याद्यः"—इत्यसंकान्तस्य कादाचित्कस्य पृथक्

गणात् । तथा च सति, प्रकृते कथमासोपेते त्रयोदशमासात्मन्ता

हत्यदेश्यारसंकान्तयोः परित्याये सति अवशिष्टाः ससंकान्तः

हादश्येव । तती नित्यवत् श्रुति-विरोधः । नायं दोषः । संकान्ति
गुक्तस्य क्षयस्य मासद्यत्वेन परिगणनात् । तथा च समर्यते,—

" तिर्थ्यर्दे प्रथमे पूर्वो द्वितीयेऽर्द्धे तथोत्तरः ।

ति व्यक्षः त्रथम धूर्वा द्वितायण्यः तथायरः ।

मासावित चुर्षेश्वन्तयी सयमासस्य मध्यमा "— इति ।

उयोतिःशाखे द्विसंकान्ति-चुक्त-स्यमासादाय-संकान्तेः क्वित्
द्वि चालन-संस्कारोऽस्तीरपुक्तम् । तथा च, यदा चालनमस्ति,
द्वा पूर्वस्यासंकान्तस्य-ससंकान्तत्य-सम्पादनादयं क्षयमास एकनैव परिगणनीयः। यदा तु चालन-संस्कारो नास्ति, तदा ययोक्त
हरिण मासद्वयात्मक्त्वं द्रष्ट्यम् । यथोक्तं वटेश्वरसिद्धांते,—

'मासः संक्रांतिद्दीनोऽधिकद्दति कथितः शीध-चक्र-प्रचारैः
संसर्पोऽइस्पतिः स्यात् समविषमतया चालनं तत् क्षयस्य ।

पूर्वैश्चंद्रार्कयोगैर्विरहित-रविसंक्षांतितश्चालनं मा

स्याद्वा तस्याकेमासो यदि न चलति वै मास-युग्मं विचिन्त्यम् "
कचित् ज्योतिर्प्रनेखे नित्यवदेव चालनमुक्तम् । तथाहि, —
" यावन्मासो द्विसंकान्तिः सक्तांत्यैक्यं प्रपद्यते ।
स्वर्गसाम्यवद्यं दृष्ट एवं वत्सरेण कमः ॥ "
त्वया, — " असंक्रांती द्विसंक्रांतिः संक्रांतिरहितो यदा ।
मासाः पूर्व्वस्य मासस्य पूर्वं दृद्यं दिनोर्गमात् (१) ॥
उत्तरे मासे संक्रान्तिनाधिकार्थं विशेषयेत् "—हति \*।
इत्यं मलमास-स्वरूपं निक्रपितम् ।

## अथ तत्र वर्ज्यावर्ज्य-विवेकः कियते ।

तत्र पैठीनसिः—

' श्रीत-स्मार्त-िक्रयाः सर्वो द्वादशे मासि कीर्तिताः ।

प्रयोदशे त सर्वास्ता निष्कलाः परिकीर्तिताः ॥

तस्मात् त्रयोदशे मासे ऊर्याता न कथश्रन ।

कुर्वश्रनथेमेबाछ कुर्यादात्म-विनाशनम् ''—इति ।

कुवन्नयमवाशु कुयादास-विनाशनम् — हात । अत्र, निष्फलाः, — इत्यभिधानात् फल-कामनया प्रवृत्तं काम्यां निषिध्यते, — इति गम्यते । तथा च स्पृत्यन्तरे, —

" इष्ट्यादि सर्वकाम्यन्तु मल्यासे विवर्जनेत् " — इति । न च, सर्वास्ताः, — इत्यभिधानात् नित्य-नैमित्तिकयोरापे निषेधः इङ्गनीयः,

शङ्कनायः, " तित्य-नैमित्तिके क्रयोत् प्रयतः सन्मष्टिम्छ्ये "—इति बृहस्पतिन्यचात् । जावाष्टिनाऽपि तयैवोक्तम्,— " तित्य-नैमित्तिके क्रयोच्छ्राष्ट्रं क्रयोन्मिष्टम्छ्ये । तिषि-नक्षत्र-वारोक्तं काम्यं नैव कदायन "—इति । योऽयं मरुमासे काम्य-निषेधः, असावारम्म-समाप्ति-विषयः,

अकिविदित्यादिरेतदन्तो ब्रन्थो न इत्यते वि० पुस्तकातिरिक्तपुस्तकेषु ।

" असूर्यो नाम ये मासा न तेषु मत्र संमतः । व्रतानां चैव यज्ञानामारम्मश्च समापनम् "—इति । आरम्भ-समाप्त्योरेवाधिमासे प्रतिपेधात् । आरम्भ-समाप्त्योन च्यपातिन्यधिमासे त्वारब्धं काम्यमनुष्टेयम्,

" अधिमासे निपतिते होष एव विधिकमः ''—इति ।

मरणात्, । यत्तु काठक-यृद्धो समाप्ति-प्रतिप्रसव-वचनम्,— " प्रवृत्तं मळमासात् प्राक् काम्य कर्मासमापितम् । आगते मळमासेऽपि तत्समाप्तिनं संशयः''—इति ।

तस्तावन-मान-प्रवृत्त-कुच्छ्र-चान्द्रायणाद्दीन-सन्नादि-विषयम् । मावस्यकन्तु यत्काम्यं कर्म तन्मलमासेऽप्यनुष्ठेयम् । तद्यथा । कान्ते मलमासे द्वित्रेष्ठ दिनेष्ठ गतेष्ठ यदि कश्चिद्राल्ठो बह्मराक्षसा-देना गृह्येत तदा रक्षोद्वीष्टिः सच्य एव कर्तव्या । मलमास-समाप्ति-तिक्षायो बालादि-मरण-प्रसंगात् । सा चेष्ठिः काम्यकाण्डे श्रूयते । 'अप्तमं रक्षोप्ते परोडाशमायकार्यकिवित्रेयते । यरस्वाप्ति स्वोरक्षिने वित्रेयते । स्वाप्ति प्रवित्रेयते सामयेष्ठेये निर्वेषते स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति प्रवित्रेयते सामयेष्ठेये निर्वेषते स्वाप्ति । अप्ताप्ति स्वाप्ति स्वापति स्वा

तथैवाभिचरतः प्रतिचरतश्च काचिदिधः श्रूयते। "आप्रावैष्णव-मेकादशकपाछं निर्वेपेदाभिचरत्यं — इति । "प्रति वै पुरस्तादिभचरन्त मिमचरित्त हे हे पुरोनुवाक्ये कुर्यात् "— इति च । तत्र, हयोरप्ये-क्वेतिष्टाः, अभिचरत एकेका पुरोनवाक्या, प्रतिचरतस्त हे हे, — इति विश्चेपः काल-विलम्ब-प्रतीक्षाऽत्रापि न भवति । वाधक द्वात्रौ प्रत्या-सन्ने सति तदैवाभिचारस्य कर्त्तव्यत्वात् । प्रतिचारस्यापि स एव कालः । " एतयैव यजेताभिचयमाणः " — इति वर्त्तमावाचिना

श्क्षांस्यपनवन्तीति,—इति मु॰ पुस्तके पाठः । † एतत्रैवयज्ञुपातीभिचन्त्र्ये क् मार्ण,—इति क॰ वि॰ पुस्तक्रयोः ।

क्षानच्-प्रत्ययान्तेन शब्देन प्रतिचार-कर्जुराभेचार-समकालत्व विशेषणात् ।

एवं, प्रवळ्जर-राजद्रोहादिना यदा घृत्युः प्रसक्तः, तदापि सद्य एवेष्टिः कर्तव्या । इष्टिस्तु श्रूयते । "यो मृत्योविंभीयात्तस्मा एतां प्राःजापत्यां ज्ञतकृष्णवां निवेपत्, प्रजापतिमेव स्वेन भागधेये-नोपधावति स एवास्मिन्नायुर्देधाति सवैमायुरेति "—इति । कृष्णवाः सुवर्णज्ञकतानि यव-त्रय-परिमिनानि । तानि च ज्ञतसं-रूधाकानि यस्यां निवेपणीयानि, सेष्टिः ज्ञतकृष्णवा । यदा चृष्टय-भावात क्रस्यानि शुष्यान्ति कर्म्यानि शुष्यान्ति कर्म्यानि शुष्यान्ति कर्म्यानि शुष्यान्ति कर्म्यानि शुष्यान्ति कार्यानि क्षस्यानि शुष्यान्ति स्वानि कर्म्यानि शुष्यान्ति कार्यानि क्षस्यानि स्वानि क्षर्यानि विद्वितिष्टिर्म कार्यानिक्यस्यावस्यकानि उदाहरणीयानि ।

नित्य-नैमित्तिकयोरिप यदनन्यगतिकं तदेव मलमासे कार्यम्,

" अनन्यगतिकं नित्यं कुर्यान्नीमित्तिकं तथा"—इति

स्मरणात् । काठकराहोऽपि,— " मलेऽनन्यगातिं कुर्यान्नित्यां नैमित्तिकीं कियाम्"—इति । अनन्यगतिकानि च नित्यानि गृह्यपरिद्यिष्टे उदाहृतानि,—

" अवषट्कारहोमाश्च पर्व चात्रयणं तथा।

जनपर्वारक्षात्वाच ना सामग्र प्राची । मलमासे तु कर्तेच्यं काम्या इधीर्विजयित् ''—इति । अवपर्वारहोमा आग्रहीत्रोपासन-वैश्वेवाद्यः पर्वे दर्शपूर्ण-मासी, पार्वणस्थालीपाकश्च । दर्शोदीनां नित्यत्वमकरणे प्रत्यवाया-द्वगन्तव्यस् । तथाचाथवीणका आमनन्ति,—

 प्रस्थाभिहोत्रमद्द्रीमपुर्णमास-सनाप्रयणमतिथार्जतम् ।
 अहुतमवैश्वदेवमधियाः हुतम्
 आसप्तमांस्तस्य छोकान् स हिनास्तः"—इति ।

गत्यन्तर-युक्तानि तु नित्यानि तत्र वज्योनि । तदुक्तं काठकः रह्म-पारीक्षेष्टे,— " सोमयागादिकप्ताणि नित्यान्यि मिलम्छिचे । षष्टीष्ट्याप्रयणाधानचातुर्मास्यादिकान्यि ॥ महालयाष्ट्रकाश्राद्धोपाकर्माद्यपि कर्मे यत् । स्पष्टमास्विशेषाल्या-विहितं वर्जयेन्मले''—इति ।

सोमयागो वसन्ते विहितस्तस्य मरुमास-विवर्जनेऽपि शुद्धमासेऽ-वुद्धान-सम्मवात् सगितिकत्वम् । पद्योद्धिः काठकशालादौ प्रासिद्धाः । त चात्रयणस्य सगितिकागतिकयोद्दाहर्णं विरुद्धभिति शङ्कनीयम्, उस्य मरुमासे विकल्पितत्वात् । तदाह पैठीनसिः,—

" संक्रान्ति-रहिते मासि कुर्र्योदाग्रहणं न वा''—हति । अनन्यगतिकानि नैमित्तिकानि ग्रहणक्षानादीनि । तेषां मलमा-तेऽपि कर्तत्यतामाह यमः,—

" चन्द्र-स्टर्य-प्रहे स्नानं श्रास-दान-जपादिकम् । कार्य्याणि मरुमासेऽपि नित्यनैमित्तिकं तथा ११— इति । सगातिकानि तु नैमित्तिकानि जातेष्ट्रचादीनि । ''वैश्वानरं द्वाद्र- स्कपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते ११— इति विहिताया इष्टेराशीचेऽ- सिते यथाऽनुष्ठानं, तद्व-मरुमारिऽप्यादित्रचुष्ठानं शक्यत्वात् नेगितिकत्वात् । यथोक्तरीत्या काम्यमावश्यकमनन्यगतिकं नित्य- नैमित्तिकं अपि मरुमासे कार्य्याणि नेतराणि, — इति सामान्यतो । उर्यावर्ज्य-विवेकः सम्पन्नः तानि च कार्य्याकपर्याणि कारुवर्श-कार्रः संग्रहोत्यनुदाजहार, —

"द्वादशाहसपिण्डान्तं कमें ग्रहण-जन्मनोः । सीमन्ते पुंसवे श्राद्धं द्वावेती जातकर्म च ॥ रोगे शान्तिरङम्ये च योगे श्राद्धं व्रतानि च । मायश्चित्तं निमित्तस्य बशात्पूर्वं परत्र वा ॥ अब्दोद्कुम्म-मन्वादि-महालय-युगादिषु । श्राद्धं दर्शेष्वहरदः श्राद्धमुनादिमासिकम् ॥ मलिम्छुचान्यमासेषु मृतानां श्राद्धमान्दिमम् ।

श्राद्धन्तु पूर्व्वदृष्टेषु तीर्थेष्वेवं युगादिषु ॥ मन्वादिषु च यहानं दानं दैनंदिनश्च यत्। तिल्ल-गो-भू-हिरण्यानां सन्ध्योपासनयोः क्रिया ॥ पर्व्वहोमश्राग्रयणं साग्नेरिष्टिश्च पर्व्वणोः । नित्यामिहोत्रहोमश्च देवताऽतिथि-पूजनम् ॥ स्नानश्च स्नानविधिना अभक्ष्यापेय-वर्जनम् । तर्पणञ्च निमित्तस्य नित्यत्वाद्वभयत्र च ॥ अनित्यमनिमित्तश्च दानश्च महदादिकम् ॥ अञ्चाधानाध्वरापूर्व्वतीर्थयात्राऽमरेक्षणस् । देवारामतडागादि-प्रतिष्ठा मौज्जिवनधनम् ॥ वाश्रमस्वीकृतिः काम्यवृषोत्सर्गश्च निष्क्रमः । राजाभिषेकः प्रथमश्रृडाकर्म व्रतानि च ॥ अन्नप्राज्ञनमारम्भो गृहाणाश्च प्रवेशनम् । स्नानं विवाहो नामानि तथाऽऽपन्नं महोत्सवम् ॥ व्रतारममं समाप्तिश्र काम्यं कर्म च पाप्मनः। प्रायश्चित्तनतु सर्व्वस्य मलभासे विवर्जयेत् ॥ उपाकर्मोत्सर्जनश्च पवित्रदमनार्पणम् । अवरोहश्च हैमन्तः सर्पाणां बलिरष्टकाः ॥ ईशानस्य बलिविंष्णोः शयनं परिवर्त्तनम् **।** दुर्गेन्द्रस्थापनोत्थाने ध्वजोत्थानश्च वज्रिण: ॥ पूर्वत्र प्रतिषिद्धानि परत्रान्यच दैविकम् "—इति ।

अत्र, द्वादशाहित्यारभ्य नित्यत्वादुभयत्र चेत्यनेन प्रन्थेन कर्त्त-व्यसंग्रहः । अनित्यमनिर्मित्तं चेत्यारभ्य वर्जयेत्—इत्यन्तेन वर्ज्यं संग्रहः । उपाकर्मेत्यारभ्य परत्रान्यच्च दैविकमित्यन्तेन मछ-मासे वर्जितानां सर्वा शुद्धमासे अवस्थकर्त्तव्यत्वेन संग्रहः ।

अत्र च, सर्वत्र साक्षिवचनान्युदाहरामः । यमः,— " गर्भे वार्द्धपिके कृत्ये श्राद्धकर्माणे सासिके । सिषण्डीकरणे नित्ये नाधिमासं विवर्जयेत् ॥
तीर्थकानं जपो होमो यवन्त्रीहि-तिलादिमिः ।
जातकर्मोन्त्यकर्मीण नवश्राद्धं तथैव च ॥
मधात्रयोदर्राश्राद्धं श्राद्धान्यपि च पोडशः ।
चन्द्र-स्टर्य-प्रहं स्नानं श्राद्ध-दान-जपादिकस् ॥
कार्य्याण मलमासेऽपि नित्यं नैमित्तिकं तथा "—इति ।
मासिकं श्राद्धकर्मणि, जमावास्याश्राद्धकर्मणि—इत्यर्थः । नित्यं
नित्यदाने । होमोऽत्रीपासनहोमः । जन्त्यकर्माणि दहनोदकपिण्डदानाहिथसञ्चयनादीनि । स्मृत्यन्तरे,—

" श्राह्य-जातकनामानि ये च संस्कार-सवताः । मिंडम्छचेऽपि कर्त्तव्या इष्टीः कास्याश्च वर्जयेत् "— इति । संस्कारा अन्नप्राद्यन-निष्क्रमणादयः । सव्रताश्चाह्यमस्यिवता-दयः। अगास्तः,—

" एकोदिष्टन्तु यच्छ्राइं तन्नेमित्तिकमुच्यते । तत्कार्य्यं पूर्वमासे च कालाधिक्यं तु धर्मतः ''—इति ।

गीतमः,---

" जातकर्मणि यच्छादं नवश्रादं तथैव च । त्रहणे पुंसवादी च तत्प्रवेत्र परत्र च "—इति ॥ निभित्तवशादिति वाक्यशेषः। स्मृतिसंग्रहेऽपि,—

" जातकर्म च पुंस्तिः सीमन्तोन्नयनं वतम् । महिम्छचेऽपि कर्त्तव्यं निमित्तं यदि जायते "—इति ।

मरीचिः ,--

"रोंगे चालभ्ययोगे च सीमन्ते पुंसवेऽिषच । यहदाति समुहिष्टं पूर्वत्रापि न दुष्यति "—इति ।

निमित्तवज्ञात् प्रायश्चित्तानि अच्छिद्रकाण्डे बहुनि श्रूयन्ते, आहिताग्निर्यदा अग्नीनन्वाधायेष्टिमकृत्वा प्रामान्तरे प्रयाणं कुर्य्यात्, तदा तुभ्यन्ता हाते मन्त्रेण जुहुयात् । तथाच श्रुतिः,—" सर्वोन् वा एपोऽमी कामान् प्रवेशयति योऽमीनन्वाधाय व्रतसुपैति, स यदाऽ
निष्टा प्रयाचात् अकाममीता एनं कामानुमयाद्यः । अतेजा अवीटर्यः
स्वात् स खहुयानुभ्यन्ता अङ्गिरस्तमविश्वाः सुक्षितयः पृथक् । अर्थे
कामाययेमिर इति । काममेवास्मिन् द्धाति काममीता एनं कामा
अनुभयान्ति तेजस्वी वीटर्यवाद् भवति । यस्योभयं इविरार्तिमाच्छेत् ऐन्द्रं पश्चशरावमोदनं निर्वपेत् "—इति । कीश्चमिः,—

" अन्दमम्बुघटं द्यादन्नश्चापि सुसञ्चितम् । संवत्सरे विवृद्धेऽपि प्रतिमासश्च मासिकम् "—इाते ।

मरीाचिः,-

" प्रतिमासं मृताहे यत् श्राद्धः प्रतिवत्सरम् । मन्वादी च युगादी च मासयोरुमयोरापि \* ''—इति । मत्स्यपुराणेऽपि—

"वर्षे चाहरहः श्राद्धं दानश्च प्रतिवासरम्।

गो-भू-तिल-हिरण्यानां मासेऽपि स्यान्मलिस्ळुचे ''—इति । एवमभक्ष्यापेयवर्जन-सन्ध्यावन्दनादिष्यपि विशेषतः साक्षिवच-नान्युदाहरणीयानि । सामान्यतस्तु,—

" नित्यनैमित्तिके कुर्यात् प्रयतः सन्मलिम्छ्चे ''—्इति । ब्रह्मतिवचनं पूर्वमेवोदाहृतम् । नतु, उदाहृतेषु संम्रहवचनेषु माद्रपदापराकश्राह्स्याप्युमयत्र कर्त्तव्यता मृतीति । महालययुगा-दिखिति तत्र पठितत्वात् । सा चोभयत्र कर्त्तव्यता स्मृतिविरुद्धा । महालयापकाश्राद्धीत काठकराह्ये वर्ष्यत्वस्मरणं पूर्वसुदाहृतम् । स्मुरिंग्,—

" वृद्धिश्राद्धं तथा सोममग्न्याधेयं महालयम् । राजाभिषेकं काम्यश्च न ऊर्ध्याद्वावुलंबिते ''—इति । नागरखण्डेऽपि,—

" नभो वाऽथ नभस्यो वा मलमासो यदा भवेत् । सप्तमः पितृपक्षः स्यादन्यत्रैव तु पश्चमः ''—इति ।

मासयोरमयोश्च तत्,—इति वि० पुस्तके पाठ: ।

आपाढीमविषे कृत्वा सप्तम-पश्चमी द्रष्टव्यो । "आपाढ्याः श्चमे पत्ते "—इति वचनात् । आपाढमासस्यान्त्यभागे कर्कदर्स।न्ती नमसोऽधिकमासत्वम् । श्रावणमासस्यान्त्यभागे सिंहर्स।न्ती नमस्यस्याधिकमासत्वम् । तयोरुभयोरापे पक्षयोः कन्यायां
त्रमाने सवितारे यः कृष्ण्या स्तरमा भवति । असति तु

र्विचेऽधिकमासे पश्चमः । तथा सति, सप्तमे निहितस्यापरपक्षशारस्य मिलन-नमस्य-कृष्णपत्तेऽनुद्वानस्युक्तम् । नार्य दीषः । संग्रह।क्य-गत-महाल्य-शन्देन तीर्थविशेषस्य वा मवात्रयोदस्या वा
वेवक्षणीयत्वात् । ननु,

" मलिम्लुचान्यमासेषु मृतानां श्राह्ममान्दिकम्"—इति । प्रतिसंबरसरं प्राप्यमाणस्य मृतश्राह्मस्य मासद्वय-कर्त्तव्यतासंग्रहे इजिता । सान युक्ता, मलमासे तलियेधात् । तथा च सत्यव्रतः—

'' वर्षे वर्षे तु यच्छ्राद्धं मातापित्रोर्धृतेऽहिन । मलमासे न कर्त्तव्यं व्याघ्रस्य वचनं यथा''—हिते ।

त्रत्यतपाः,---

" वर्षे वर्षे तु यच्छाद्धं मृताहिन मिलम्छुचे । कुर्यात्तत्र प्रमीतानां अन्येषामुत्तरत्र तु ''—इति । वैठीनासिः,—-

" मलमासमृतानां तु श्राद्धं यत्प्रतिवत्सरम् । मलमासे तु कर्त्तव्यं नान्येषां तु कदाचन"—इति ।

अतः शुद्धमासमृतानां मलमासे मृताह-श्राद्ध-कर्त्तव्यता-विधान-मयुक्तम् । नैप दोषः । तस्याभिधानस्य प्रथमाव्दिकविषयत्वात् ।

" आब्दिकं प्रथमं युत्स्यात् तत्कुर्वीत मलिम्छुचे''—इति ।

स्मरणात् । तथा हारीतोऽपि,—

" असंकान्तेऽपि कर्त्तव्यमाव्दिकं प्रथमं द्विजै: । तथैव मासिकं श्राद्धं सिपण्डीकरणं तथा"—इति । ळघुहारीतोऽपि,—

" प्रत्यव्दं द्वादशे मासि कार्य्या पिण्डक्रिया सुतैः । कचित्रयोदशेऽपि स्यादाद्यं सुक्त्वा तु वत्सस्य''—इति । अत्र, द्वादशे मासे पूर्णे सति अनन्तरिदेने कार्य्येति व्याख्येयस्य । " मास-पक्ष-तिथि-सृष्टे यो यस्मित्र स्त्रियतेऽहृति ।

मास-पक्ष-तिथि-सृष्ट यो यस्मित व्रियतं इति । प्रत्यब्दं तु तथाभूतं क्षयाइन्तस्य तं विद्दः ''—इति । व्यासेनाव्दिकदिनस्य विशेषितत्वात् । केचित्तु, आयं मुक्त्वा द्व वत्सरमित्येतदन्तराधिमासेऽपि योजियत्वा कार्तिकप्रमीतस्य प्रथम रि व्दिक्ताश्ययुजे कुर्वन्ति । तद्युक्तं । मासपक्षेतिवचन-विरोधात् । अन्तिमाधिमास-विषये तु यथोक्त-रीत्योपप्यते तस्माच्छुद्धमास-

प्रमीतानां प्रथमान्दिकं मळमासे कर्तव्यं, द्वितीयाद्यान्दिकन्तुः शुद्ध-मासे,—इत्येतया विवक्षयोभयत्र कर्तव्यतोक्ता । सलमास-मृतानां है हु यदि कदाचित् स एव सलमास आगतः, तदा तत् प्रत्यान्दिकः मलमासे एव कर्तव्यं \* नत्परितने शुद्धमासे । । तथा च श्रग्रः—

" मलमासमृतानान्तु यच्छादं प्रतिवत्सरम् । मलमासे तु तत्कार्यं नान्येषान्तु कदाचन''—इति । अतो मलमास-मृतानां कदाचित् प्रत्याव्दिकं मलमासे कार्य्ये शुद्धमास-मृतानाश्च प्रथमाव्दिकं तत्र कार्यं, द्वितीयाद्याव्दिकन्तुः,

अद्धमासे-मृतानाश्च प्रथमााब्दक तत्र व अद्धमासे,—इति । एतं,निर्णयमभिप्रेत्य,

" आद्धीयेडहिन संगाते मलमासो भवेद्यदि । मासद्दयेडिप कुर्वीत श्राद्धमेवं न छप्यते ॥ पष्ट्या तु दिवसैर्मासः कथितो वादरायणेः। उत्तरे दैवकम्माणि गं पितृकार्याणि चोभयोः॥ "

उत्तर दवकस्माणि । पिठ्कायाणि चिभयाः ॥ " इत्यादीनि वचनानि प्रवृत्तानि । क्षयमासस्य मलमासत्वेऽपि न तत्र च निषेधः,

तदा तबैन प्रत्याब्दिकं कर्तव्यं,—-इति वि॰ पुस्तकं पाटः । † श्राद्धांषेऽह्रानि,—-इत्यारभ्य, उत्तरे तैनकम्मीणे,—-इत्येतदन्ती प्रंथः वि॰ पुरतकातिरिक्तपुस्तकंषु न दश्यते ।

" वर्षे वर्षे तु यत् श्राष्ट्रं मातापित्रोध्देताहानि । मासद्दमेऽपि तत् कुर्याद्धाधस्य वचनं यथा " ॥ इति स्मरणात् । अत्र, मासद्दमेऽपीति संकान्ति-द्वय-युक्तत्वात् ॥सद्दयात्मके क्षयापरमासे इत्यर्थः \* । अनित्यमनिभित्तं चेत्या इना यानि वर्ज्यानि संगृहीतानि, तेषु स्मृतय उदााहियन्ते । तत्र-। इसद्यः—

" अग्न्याधेर्यं प्रतिष्ठाश्च यज्ञ-दान-त्रतानि च । वेदत्रत + दृषोत्सर्ग-चूडाकरण-मेखलाः ॥ माङ्गल्यमाभिषेकश्च मलमासे विवर्जयेत् । बाले वा यदि वा वृद्धे क्रुके वाऽस्तम्रपागते ॥ मलमास इवैतानि वर्जयेदेवद्र्शनम् "—इति । पैठीनसि-ज्योतिःपराज्ञस्योरप्येवमेव पाटः । कौश्रुमिः,—

" अधिमासे ‡ न कर्तव्ये श्राह्म संवत्सराव्दिक । वर्षवृद्धअभिषेकादि कर्तव्यमधिक न तु ॥ अधिमासे न कर्तव्यं श्राह्ममाभ्युद्यं तथा । तथैव काम्यं यत्कमं वत्सरात् प्रथमादते ॥

सपिण्डीकरणाटूर्ध्यं यतिकश्चिच्छ्राद्धिकं द्विजैः । इष्टं बाडप्यथवा पूर्वन्तन्त्र कुर्यान्मलिम्छुचे ''—इति ।

असंकान्तं प्रकृत्य ज्योतिःशास्त्रे,-

" तत्र दत्तमदत्तं वा हुतं १ न हुतमेव वा । सुजप्तमप्यजप्तं स्यान्नोपवासः कृतो भवेत् ॥ न यात्रां न विवाहन्तु न च वास्तु-निवेशनम् । न प्रतिष्ठाश्च देवानां प्रासाद-प्राम-भूरुहाम् ॥

न हिरण्यं न वासांसि कारयोदिति निश्चयः''—इति ।

क्षयमासस्,—क्षयास्य, क्षयथंः,—इक्षेतदस्तो अन्यः वि॰पुलकातिरस्तपुरतः
 केषु नास्ति । + देववत,—इति क॰ पुस्तके पाटः । ्रैलकमारे, — इति वि॰ पुस्तके पाटः ।

स्मृत्यन्तरेऽपि.---

" वापी-कूप-तडागादि प्रतिष्ठां यज्ञकर्म च ।

न कुर्यान्मलमासे च महादानफलानि च \*''—इति
महादानानि तुलापुरुषादीनि पोडशापि मत्स्यपुराणं
कनकादीनि दश कूर्मपुराणोक्तानि । एवमन्यान्यपि प्रतिष्
नान्धुदाहरणीयानि । उपाकमीत्सर्वननश्चेत्यादिनां शुद्धम कर्तव्यान्युक्तानि । तत्र ज्योति-पराशरः,—

" रविणा छङ्कितो मासश्चान्द्रः ख्यातो मलिम्छचः । तत्र यद्विहितं कमे उत्तरे मासि कारयेत्»—इति ।

प्रजापातिः,—

" उपाक्स च इट्यूब कट्यं पर्वोत्तर्वं तथा । उत्तरे नियतं कुर्यात् पूर्वे तन्निष्फलं भवेत् ''—इति हारीतोऽपि.—

" उपाकर्म तथोत्सर्ग काम्यमुत्सवमष्टकाः । मास-वृद्धौ पराः कार्यो वर्जियत्वा तु पैतृकस्"—इति

ज्योतिःपितामहोऽपि,---

" मासः कत्यागते मानावसंकात्तो भवेदादि ।
देवं पित्र्यं तदा कर्म तुलास्थे कर्जुरक्षयम्"—इति ।
अत्र, कत्या गते सवितारे योऽसंकात्तः, असी मलिन अ
युजः । भाद्रात्तेः कत्याप्रवेशात् । एवश्र सति कत्याप्रवेशात् । एवश्र सति कत्याप्रवेशात् । एवश्र सति कत्याप्रवेशात् । विहतं यदैवं पित्र्यश्च तत्मालिन आश्वयुजे न कर्त्तव्यं, किल्
तुला-संकात्त्युपेते शुद्ध आश्वयुजे † 1

नन्वेवं सितं महालयाख्यापरपक्ष-श्राद्धस्यापि तुलामासे ह व्यता प्रसञ्यते । तस्यापि कन्यासुपजीव्य विद्वितत्वात् । तथ प्रराणम्,—

क महादानमतानि च,—इति अन्यन्न पाटः । ्री भावपदान्ते,—इति क० पु पाटः । १ पत्रव सति'—इत्यादि ' छुद्र आस्वुचे'—इंचन्तमन्थात् परं, ' फन्यां गते, ' इत्यादि ' कन्यां प्रवेशात्'—इत्यन्तप्रन्थः क० पुस्तके न दृश्यते ।

"कन्यां गते † सवितरि यान्यहानि तु षोडश्च । क्रतुभिस्तानि तुल्यानि पिनृणां दत्तमक्षयम्''—इति । मैनं, भाद्रपदकृष्णपक्षस्य-कन्या-संक्रान्ति-स्पर्शित्वेन कन्यो-ग्रजीवनोऽप्यपरपक्षस्य तुलामासेऽनुष्ठातुमशक्यत्वात् ‡ तथा च क्राण्णोजिनिःःः

" अन्ते वा यदि वा मध्ये यत्र कन्यां रविर्वजेते । स पक्षः पञ्चमः पूज्यः श्राद्धपोडशकं प्रति"—इति ।

वृहन्मनुरपि,---

" मध्ये वा यदि वाडप्यन्ते यत्र कत्यां रविवेजेत् । स पक्षः सकलः पूज्यः श्राद्धं तत्र विधीयते"—इति । किञ्च, नेदमपरपक्ष-श्राद्धं कत्याष्ट्रपजीवति, तस्यामनादरस्मर-णात् । तथा च जातूक्षण्यैः\*,—

्। तथा य जासूनाच्याः, " आपाढीमवर्धि कृत्वा यः स्यात् पंत्रस्तु पश्चमः । श्राद्धकालः स विज्ञेयः कन्याङ्गच्छतु वा न वा "——इति ।

अतः, कृत्याङ्गते सवितरीति वचनं कृष्णपक्षस्य कृत्या-योगं प्रश्नंसति। अत एव, ऋतुमिस्तानि तुरुयानीति तत्रैवोक्तम्। एवं सति, तुलास्थे कर्तुरक्षयमिति वचनं महालय-व्यतिरिक्त-विषयम।

अथना, महालयस्यापि गोणकालविधानाथां तदस्तु । तथा हि, कन्या-संक्रान्ति-युक्तो भाद्रपद-कृष्णपक्षस्तस्य गुरूयः कालः केनापि निमित्तेन गुरूयकालासम्भवे यावदृश्चिकदर्शनं तस्य गोण-कालः स्मृतिसिद्धः । तत्र, कि कन्यायुक्ते मिलनाश्ययुक्ते तच्छाद्धं कर्त्तव्यं, उत कन्या-पहिते तुलोपेते गुद्धाश्ययुक्ते,—इति वीक्षायां गुलास्यो कर्त्तरक्षयमिति विधीयते । एवमन्यान्यपि उत्तर-मासे कर्त्तव्य-विषयाणि वचनान्युदाहायाणि ।

तदेवं, कार्य्याकार्य-विवेकः पश्चधा सम्पन्नः । तत्र, किश्चिन्म-टमास एव कर्त्तट्यम् । तद्यथा, मङमास-मृतानां यदा कदाचित् ‡ तत्रबुष्टातुं क्वयस्वाद,—इति वि•पुस्तके पाटः । • जात्कर्णः,—इति क॰

<sup>4</sup> तत्रावुश्राद्य सन्वतनात्त्र,—काता विश्वतन्त्र पाठः । कि आस्तुत्र--कात्त्र पाठः । विश्वपुरतक्षयोः पाठः । कि भोणकाळनिपेधात् तदर्थं,—इति सुश्वपुरतके पाठः ।

प्रत्यान्दिकम्, अन्य-मास-मृतानां प्रथमान्दिकश्च । किश्चि मास एव कत्तेव्यम् । तद्यथोपाकमोदि । किंचिदुभयत्राां व्यम् । तद्यथाऽव्दोद्कुम्भादिः । किंचिदुभयोरन्यतरस्मि। वज्ञात्कत्त्वेयम् । तद्यथा, दादशाह-सपिण्डान्तादिश्च । किं। मासे वर्ज्यम् । तद्यथा, अनित्यमनिभित्तं चेत्यादि ।

अथ मलमासस्यैव द्विराषाढ-संज्ञां विशेष उच्यते

वृद्धमिहिरः,---

्रभागतरः, "माधवायेषु पद्स्वेन-मासि दर्श-द्वयं यदा । द्विरापाढाः स विज्ञेयः शेते कर्कटकेडच्युतः ''—हित इयश्र ब्रापाढ-संज्ञा उत्तरभाविति संवत्सरे हरि-स्वाप-योपयुज्यते । अत एव वृद्धमिहिरः,—

ुप्यता निर्मात्य हुआलाएँ । भेषादि-मिथुनानतेषु । यदा दर्श-द्यं भवेत् । अवदानते तदाऽवश्यं मिथुनाके हरिः स्वपेत् ॥ कर्कटादि-त्रिके वाऽपि यदा दर्श-द्यं भवेत् । अवदान्तरे तदाऽवश्यं कर्कटांके हरिः स्वपेत् "——हर्ग

इति § मासनिर्णयः ।

#### अथ पक्षः ।

पक्षशब्द: अपक्ष परिग्रहें "—इत्यस्माद्धातोर्निष्पन्न:। देवक वा पितृकार्याये वा पक्ष्यते परिग्रहाते यः काल-विशेषः, स अथवा, चन्द्रस्य पश्चद्शानां कलानामापूरणं क्षयो वा यस्मिन गृह्यते स पक्षः । तथा च, वाजसनेयिनश्चन्द्ररूपस्य संवत्सरः

<sup>्</sup>री अञ्चोदकारि,—इति मु॰ पुस्तके पाटः । \* सपिण्डनारि,—इति व पुस्तकतोः पाटः । † संबक्तो,—इति मुँ० पुस्तके पाटः । | साधवान्मियुनान इति क॰ पुस्तके पाटः । § सत्तमास,—इति मु॰ पुस्तके पाटः । ৡ स च श इति वि॰ पुस्तके पाटः ।

इकस्य प्रजापतेः कलांपूरणापक्षयावामनान्ति \*। "स एप संवत्सरः प्रजापतिः योडशक्लः तस्य रात्रय एव पश्चदश्च कलाः ध्रुवैवास्य पो-खशी कला स रात्रिभिरंव पूर्व्यवेऽपक्षीयते ौ "—इति । तथा, त एव पश्चाग्निविद्यायां दक्षिणोत्तरमार्गयोः कृष्ण-शुक्लभवावप्रधर-पृर्ण-सम्बे इष्टापुर्तोदिकारिभिरुपासर्वेश्व प्राप्ते, —इति पठितः । "अथ ये यक्षेत्र दानेन तथसा लोकं जयन्ति ः ते धूममिससम्बन्धिः पूमाद्राप्तिं रात्रेरपक्षीयमाणपक्षामिति ते च एवमेतद्विद्यः । ये चामी अरण्ये अद्याद्यायते हे तेऽचिराभिसम्मवन्यार्विषोऽहरहः आपूर्य-माणपक्षम् "—इति च । तेलिरीयाश्व सावित्र-चयने पूर्वोत्तर-पक्षी प्रत्येक पश्चद्या-होराजकावामनन्ति ॥ । " संज्ञानं विज्ञानं दर्शाह-ष्टित एतावव्यक्तो पूर्वपक्षस्याहोरात्राणां नामधेयानि, प्रस्तुतं विद्वतं द्वता सुन्वतीत्येतावव्यवाकावृत्तरः ¶ पक्षस्याहोरात्राणां नामधे-यानि "—इति ।

अयमर्थः, —संद्वानं विद्वानिमत्येकोऽनुवाको मन्त्रकाण्डे पठितः। तिस्मलनुवाके गुक्रपक्षस्याद्वां नामधेयानि पश्चद्द्य नपुंसकालिङ्वानि पठचन्ते । द्वारो दृष्टेन्यपरोऽनुवाकस्तत्र गुक्रपक्षस्य रात्रीणां नामधे-यानि पश्चद्य स्त्रीलिङ्कानि पठितानि । तथा, प्रस्तुतं विष्ठुतानित्ये-कोऽनुवाकः सुता सुन्वतित्यपरोज्जवाकः सुता सुन्वतित्यपरोज्जवाकः सुता सुन्वतित्यपरोज्जवाकः सुता । "स्त्रीनं विद्यानिति । ते चानुवाका एवं श्रूयन्ते । " संज्ञानं विद्यानिति । ते चानुवाका एवं श्रूयन्ते । " संज्ञानं विद्यानामिक्षानां इ संकल्पमानं प्रकल्पमानामुपकल्प-मानसुपक्षसं क्रुप्तं श्रेतं अर्थावसीय आयन्त्यं सम्भूतं भृतं प्रभूतम् ।

क कछापूरणाय क्षत्राय चामनित,—इति क०वि० पुस्तकयोः पाठः। १ पूर्यते एवं क्षीत्रते,—इति क० वि० पुस्तकयोः पाठः। १ व वमे प्रामे इष्टापूर्ते दत्तान्त्रपारते,—इति कि पुस्तके पाठः। १ आई.सप्तमित्युम्पते,—ईति वि० पुस्तके पाठः। १ आई.सप्तमित्युम्पते,—ईति वि० पुस्तके पाठः। ॥ पवद्मात्रोराप्तास्कवामनित,—इति वि० पुस्तके पाठः। ॥ पवद्मात्रोराप्तास्कवामनित,—इति वि० पुस्तके पाठः। ॥ पवद्मात्रपाठः। ॥ उत्तरे प्रत्यक्षात्रपाठः। ॥ वारः। ॥ अत्यत्यक्षात्रपाठः। ॥ वाराः। ॥ अत्यत्यत्रपाठः। ॥ वाराः। वाराः।

दर्शा दृष्ट दर्शना विश्वरूप सुदर्शना आप्यायमाना प्याय माना प्याया सुद्धता इरा आधुर्यमाणा पुरर्यमाणा पुरयन्ती पूर्णो पीणी मानी । प्रस्तुतं विष्टुतं संदुतं कल्याणं विश्वरूपं शुक्रममृतं तेजस्वि तेजः सामेद्धं ! अरुणं भावुमन्मरीचिमदमितपत्तपस्वत् । सुत्वा सुन्वती प्रस्ता सुयमाना§ऽभिष्ट्यमाणापीती प्रपास म्पाद्यिसस्तप-यन्ती कान्ता काम्या ॥कामजाताऽऽयुष्टमती कामद्वया ''—इति ।

कृढो वाऽयं पक्षज्ञव्दः। स च, द्वेषा विमक्तस्य मासस्येकेकमध्य ह्वते श्री । पञ्चद्यस्तोमनामकेन सामसम्हेन मध्ये छिन्नस्य \*\* त्रिष्टत् स्तोम-नामकस्य साम-समृहस्य पूर्वोत्तर-भागाभ्यामुत्पन्नत्वात्त्रयोः पृवापरपक्षत्वम् । तो च द्वौ पक्षावतु \* देवानामम्रुराणांच क्रमेण सप्टस्वात्त्रयोः पक्षयोः प्रश्नस्तत्वानशस्तत्वे । तदेतत्सर्वं होत्त्रमह्मणे तिस्तियाः पठित्व । '' प्रजापतिस्कामयतः, प्रजायेयेति, स तपोऽ-तप्यत स त्रिवृतं स्तोममस्जत तं पञ्चद्यस्तोमो मध्यतः उद्दणत् क्षते पृवेपक्षयापरपक्षयाभवतां पृवेषक्षं देवा अन्वयत्वभागत् स्यादिति तं पृवेपक्षयापरपक्षयान् वस्तायानेव म्यति, यं कामयेत पापीयान् स्यादिति तप्यत्रस्य याजयेत् पापीयानेव स्वति, यं सामयेत पापीयान् स्यादिति तप्यत्रस्य याजयेत् पापीयानेव स्वति, तस्मात् पृवेपक्षोऽपरपक्षात्का-रुप्यतरः याजयेत् पापीयानेव स्वति, तस्मात् पृवेपक्षोऽपरपक्षात्का-रुप्यतरः ॥ कर्नृणां ग्रुप्र-फल-पापकत्वन करुणामतिश्चर्याहर्तिति कारुण्यतरः । कर्नृणां ग्रुप्र-फल-पापकत्वन करुणामतिश्चर्याहर्तिति कारुण्यतरः । तदेवमस्मित् पकरुणं संवत्सरायण्जुनासपक्षा निर्णीताः ।

इति श्रीमाधवीये कालनिर्णये संवत्सराख्यं द्वितीयं प्रकरणम् ॥२॥

<sup>ै</sup> दर्शता,—इति क० वि॰ पुस्तकयोः पाटः। ौ सम्द्रं,—इति क० वि॰ पुस्तकयोः पाटः। ॥ कामा,— पुस्तकयोः पाटः। ॥ \$ प्रमुतासूचमाना,—इति वि॰ पुस्तक पाटः। ॥ कामा,— इति सु॰ पुस्तक पाटः। ॥ मासर्योककहीं सुतो,—इति क० वि॰ पुस्तकयोः पाटः। ३० स्थितव्य,—इति क॰ पुस्तके पाटः। ० पक्षास्त्रकम्य,—इति वि॰ पुस्तके पाटः। ऽ उद्युणत्,— क० पुस्तके पाटः। + नराम्चाथ,—इति क० वि॰ पुस्तकयोः पाटः। %क्रकथतरः,—इति सु॰ पुस्तके पाटः। एवं पदम।

## अथ तृतीयं प्रतिपत्प्रकरणम्।

# तिथयो निर्णीयन्ते ।

## तत्र प्रतिपत्त-प्रकरणम् ।

त्र, तिथिशब्दस्तनोतेर्धातोर्निष्पन्नः । तनोति विस्तारयति ानां क्षीयमाणां वा चन्द्रकलामेकां यः कालविशेषः, सा :। यहा, यथोक्त-कलया तन्यते इति तिाथेः । तद्ककं सिद्धा-ारोमणी.—

तन्यते कलया यस्मात् तस्मात्तास्तिथयः समृताः"—इति । वाभिषेत्य स्कान्दे पठचते.-

' अमा पोडश-भागेन देवि, पोक्ता महाकला। संस्थिता पर्मा माया देहिनां देहधारिणी ॥ अमादि-पौर्णमास्यन्ता या एव शक्षिनः कलाः ।

तिथयस्ताः समाख्याताः षोडश्चैव वरानने''--इति । ।यमर्थः । या महामाया आधारशाक्तिरूपा \* देहिनां देहधा-संस्थिता, सा चन्द्र-मंडलस्य घोडश-भागेन परिमिता चन्द-ारिण्यमानाम्त्री महाकलेति प्रोक्ता, क्षयोदय-रहिता नित्या तंज्ञकेव, इतरा अपि पंचदश कलाः दिवस-व्यवहारोपयोगिन्यः :यवत्यः पंचदश तिथयो भवन्तीति तिथयः पोडशैवेत्यवि-ाचनम्,-इति । श्रुतिस्त्वस्मिन्नेवार्थे पक्षनिर्णय एवादाहताः य रात्रयः पंचदश कला धुवैवास्य पोडशी कला ''—इति । वं सत्यत्र सामान्य-विशेष-रूपेण तिथि-द्वैविध्यक्षक्तं भवति । येयममेत्युक्ता क्षयोदय-वर्जिता ध्रुवा पोडशी कला, तयुक्तः स्तिथि-सामान्यम् । यस्त्ववाशिष्टा<sup>ँ</sup> वृद्धिक्षयोपेताः पश्चदश<sup>ँ</sup>क-ाभिविशिष्टाः काल-विभागास्ति।थ-विशेषाः ।

अधारह्या,—दृति क० मु० पुस्तकयोः पाठः ।

तासां पश्चदशानां कलानामेक्नैकां कलां वहवादयः प्रजापत्यन्ताः पश्चदशं देवताः क्रमेण पिवन्ति । तत्र, बिह-पेया कला प्रथमें पीयते;—इति प्रथमेयुड्यते, तथा युक्तः काल-विशेषः प्राथम्य-वाचिना प्रतिपद्यन्देत्राभिधीयते । एवं द्वितीयादीनां पश्चदश्य-विना प्रतिपद्यन्तिनां तिथीनां नामान्यवगन्तव्यति । ता एताः क्रण्ण-पक्ष-तिथयो । भवन्ति । पुनश्च, ताः पीताः कला अनेनैव क्रमेण तत्तपात्य-वह्यादि-देवताभ्यो निर्मत्य चन्द्र-मण्डलं पुरयन्ति । तामिर्युक्ताः काल-विशेषाः श्रुह्वपक्ष-नातः प्रतिपदाद्यादित्ययो भवन्ति । बह्वयादि-देवन्न तानां कल-पानं सोमोह्यक्तीः प्रतिपदाद्याहितथयो भवन्ति । बह्वयादि-देवन्न तानां कल-पानं सोमोह्यक्ती पठवते । तथाहि —

'' प्रथमां पिनते विह्निर्दितीयां पिनते रविः। विश्वेदेवास्तृतीयां तु चतुर्थी सलिलाधिपः ॥ पश्चमीं तु वपद्धारः पष्ठीं पिवाति वासवः। सप्ततीमृषयो दिन्या अष्टमीमज एकपात् ॥ नवमीं कृष्णपक्षस्य यमः प्राश्नाति वै कलाम । दशमीं पिवते वायुः पिवत्येकादशीसमा ॥ द्वादशीं पितरः सर्वे समं प्राश्नन्ति भागशः। त्रयोदशीं धनाध्यक्षः कुबेरः पिबते कलाम् ॥ चढ्देशीं पशुपतिः पश्चदशीं मजापतिः। निष्पीतश्च कलाशेष\* श्रन्द्रमा न प्रकाशते ॥ कला पोडशिका या तु अपः प्रविशते सदा । अमायां तु सदा सोम ओषधीः प्रतिपद्यते ॥ तमोषधिगतं गावः पिबन्त्यम्बुगतश्च यत् । तत्क्षीरममृतं भूत्वा मन्त्रपूर्तं द्विजातिभिः॥ हुतमग्निषु यज्ञेषु पुनराप्यायते † शशी । दिने दिने कलाबृद्धिः पौर्णमास्यां तु पूर्य्यते !"-इति ।

नित्पतिः कलावशेष,—इति मु॰ पुस्तके, स निष्पतिः कलाशेष,— इति क॰ पुस्तके पाठः । ‡ पुर्णमा,—
इति क॰ पुस्तके, प्रक्तिः, इति मु॰ पुस्तके पाठः । ‡ पूर्णमा,—

योतिःशास्त्रे तु सिद्धान्ताशरोमाणिकारेण तिथिरेवं प्रदर्शिता,— "अकोद्विनिसतः प्राचीं यद्यात्यहरहः शशी ।

त्रकाद्वानस्वः प्राचा यचात्यहरहः ज्ञा ।
तचान्द्रमानमंज्ञैस्त ज्ञेया द्वाद्यामिस्तिथाः — इति ॥
अयमर्थः । स्रस्येमण्डलस्य अधः प्रदेशवर्षी द्याद्वामामा चन्द्रः,
बन्दात् ऊर्द्वपदेशवर्षी मन्द्रगामी स्ट्यः । तथा सित, तयोगैतिवेज्ञेपवज्ञात् दर्शे चन्द्रमण्डलमन्यूनमनातिर्क्तं सत् स्र्य्येमण्डलयाधोभागे व्यवस्थितं भवति । तदा, स्र्य्येरममिः साकल्येनामिस्तत्वाचन्द्रमण्डलमीपदि न दश्यते । उपरितने दिने जीव्यगत्या
स्रस्योद्विनास्तः अज्ञी प्राची याति । विज्ञादंशोपेतग्रवोः हृद्वान्
मार्थीः स्रस्यमुद्धंच्य गच्छति । तदा, चन्द्रस्य पञ्चद्वसु मार्गेषु
स्यममार्गो दर्शनयोग्यो भवति । तोऽयं मार्गः प्रथमकलन्तिभिवीस्वित्वावितिथिष्वयगन्तव्यम्, — इति । तदेतद्विष्णुधर्मोत्तरे
देसप्षमममिहितम्, —

" चन्द्राकेगत्या कालस्य परिच्छेदो यदा मवेत् । तदा तयोः प्रवश्यामि गतिमाश्चित्य निर्णयम् ॥ भगणेन समग्रेण ज्ञेचा द्वाद्श राज्ञयः । विज्ञांज्ञश्च तथा राज्ञेमांग इत्यमिधीयते ॥ आदित्यादिमकुष्टस्तु भागद्वाद्शकं\* यदा ।

चन्द्रमाः स्यात्तदा राम्, तिथिरित्यभिधीयते ग-इति ।

सेयं द्वादशिमभाँगैः स्टर्यमृङ्खितवती प्रथमा चन्द्रकला सूद्ध-द्वयोपेत-सूक्ष-रेखाऽऽकारा शौक्ख्यभीषदुपयाति । उत्तरोत्तरिदेनेषु सूर्य्यमण्डल-विप्रकर्ष-तारतम्यानुसारेण शौक्ख्यमुपचीयते । अन-यैव रीत्या सन्निकर्ष-तारतम्योन भेचकत्वमुपचीयते । तदेतदुक्तं सिद्धान्तशिरोमणी,—

<sup>§</sup> त्रिंशदंशोपेत राशो,—इति वि॰ पुस्तके त्रिंशदशोपेतराशो,—इति सु॰ पुस्तके पाठः । \* भागं द्वादशकं,—इति क॰ वि॰ पुस्तकवोः पाठः ।

"उपचयसुपयाति शौकस्यमिन्दोस्त्यजत इनं व्रजतश्च मेचकत्यम् ।
जलमयजल्जस्य गोलकत्यात्
प्रमवति तीक्षाविषाणरूपताऽस्य"—इति ।
स्र्ट्योचन्द्रमसोयौं सिन्नकर्ष-विप्रकर्षी तयोग्वसानं दर्श-पृशि
सम्पवते । तदाह गोमिल्डः,—" यः परो विप्रकर्षः स्ट्यांचं
सा पौणमासी, यः परः सन्निकर्षः साऽमावास्या "—इति
नन्वत्र चन्द्रकलानां स्ट्यं प्रवेश-निर्गमौ प्रतीयेते, सोमं
तु वङ्गयादि-देवतासु । नायं दोषः । अस्मदादि-दर्शना
ज्योतिः-शास्यस्य प्रमुत्ततात् । सोमोत्पत्तौ तु वङ्गय वतानां तत्तत्कलाप्रयुक्ताः तृतिविविश्वता । यदि स्ट्यं
निर्गमौ, यदि वा वङ्गवादि-देवतासु, सर्वयाऽपि कला-प्रयुक्त
प्रतिपदादि-विथयः।

नतु, सावन-दिनेषु सौर-दिवसेषु चशः निर्णयमुपेक्ष्य चाः तिष्वेव कुतो निर्णयोद्यमः,—इति चेत् । सन्देह-सद्भावा भ्रमः । न खळु सौर-सावन-दिवसयोः सन्देह-सद्भावोऽस्ति, नि परिमाणत्वात् । तच ब्रह्मसिद्धान्तेऽभिहितम्,—

'' सावनं स्यादहोरात्रमुद्यादोदयाद्रवेः।

स्वेबिंशस्त राज्यंशास्ताथ-सम्मोग ऐन्दवम् "—इति
एकस्मिन् राज्ञो यावन्तं काळं रावेवेतेते, तावतः कार विकासम्बद्धाः सारीरे दिवसः । तिथिरेका कळा, ततसम् इन्त्योयोवता काळेन निष्पद्यते, तेन्दवन्तिनम् । न चात्र सोर-स् नयोरिव चान्द्रेपेवि दिने सन्देहामावः राङ्कायाः, हास-चिद्ध-वः सन्देहसङ्गावात् । हास-चुद्धौ च गर्गेण दार्थिते.—

" सर्वो द्र्यस्तया हिंससिविधं तिथिन्छक्षणम् । धर्मोधमेवसादेवं तिथिस्रेधा विवक्षिता "—इति । • सौराविधिवतेषु च,—इति क० वि० पुस्तकवोः पाटः । विधन्मोधमेव

देव, इति क० वि० पुस्तकथो पाठः ।

खर्वा समातिथिः । दर्पा दृष्टि-युक्ता । हिंसा क्षय-युक्ता । तस्यैतस्य त्रैविध्यस्य विपरिवर्तन-विशेषण तिथिः संपूर्णा खण्डा चेति द्वैविध्यमापयते । तत्र, संपूर्णा स्कन्दपुराणे द्विता,—

" प्रतिपत्प्रशतयः सर्वो उदयादोदयाद्रवेः ।

संपूर्णा इति विख्याता हरिवासर-वर्जिताः ''—इति । हरिवासर एकादशी । या तु नोक्त-छक्षणा, सा खण्डतियाः । तत्र, संपूर्णायां विधि-निषेधयोन्तिस्त सन्देहः । खण्डतिया तु विधि-निषेध-च्यवस्थामाह गार्ग्यः,—

" निमित्तं कालमादाय बुचिविधि-निषेधयोः ।
विधिः पूर्यतिथी तत्र निषेधः कालमात्रके ॥
तिथीनां पूर्यता नाम कर्मानुष्ठान-योग्यता ।
निषेधस्त निवृत्त्यात्मा कालमात्रमपेक्षते "—इति ।
एवश्च सति, खण्डतिथी पूर्यस्य निर्णतन्यं भवति । तत्र

एवश्च सति, खण्डतियौ पूज्यत्वं निर्णतन्वं भवति । प्रतिपदमारभ्य पश्चदश्यन्तास्तिथयः क्रमेण निर्णीयन्ते ।

तत्र, प्रतिपच्छव्दं उपक्रमे वर्तते । चान्द्रः पक्षो मासो वा प्रतिपद्यते प्रारम्भवान्तियौ, सा तिथिः प्रतिपत् । प्रारम्भवा- चित्वं च प्रतिपच्छव्दस्य बहुचब्राह्मणारण्यकस्त्रतेषु \* प्रयोगादवग्म्यते । तथा च श्रुतिः—" आ त्वा रथं यथोतये इदं वसो सुतमन्ध इति मरुवतीयस्य प्रतिपदचुचरो "—इति । अयमर्थः । मरुवतीयं नाम किंचिच्छस्रम् । तस्यात्वार्थमित्ययं मन्त्रः प्रतिप्त्ययं पाठ्यः । इदं वसो सुतमन्ध इत्ययं मन्त्रोऽनुयर्थ एश्वा- त्याउद्यः,—इति । तथा, तैत्तिरीयाश्चाश्चमेधब्राह्मणे आमनानित,— "पवस्व वाजिसात्त्य इत्यवुष्टप्पतिषद्भवति "—इति । तथा त एव दश्चप्रणेगास्-ब्राह्मणे पठन्ति,— "सामिथेनीरवुवस्यन्ते ता व्या- हतीः पुरस्ताइध्यात् ब्रह्मेव प्रतिपद्ध इर्तते "—इति ।

सुत्रादिपु,—इति क०वि० पुस्तकयोः पाठः ।

१ अप्रगीतमन्त्रसाद्यान्तुतिः शस्त्रम् ।

सा च प्रतिपत्तिथियेदा स्र्य्योदयमारभ्य पुनरुदय-प्रयोन्त भवति तदा शुद्धत्वात् प्रतिपदि विद्वितं सर्व्व निःश्क्रैस्तत्रालुष्टेयस् शुद्धत्वं च नारदीयपुराणे दक्षितम्,—

" आदित्योदय-बेळाया आरभ्य पष्टिनाडिका ।

तिथिस्तु सा हि शुद्धा स्यात् सार्वेतिथ्योऽह्ययं विधिः"—इति । सुर्य्योसिद्धान्तेऽपि —

" सर्वा होताश्च तिथय उद्यादोद्यं स्थिताः ।

शुद्धा इति विनिश्चेयाः पष्टिर्नोङयो हि वै तिथिः "—्इति । यदा तु, सा प्रतिपत् खण्डतिथिः सती पूर्वोत्तरयोरह्मोर्द्दश-द्विती-याभ्यां युज्यते, तदा दशयुक्तायाः पूज्यत्वात् तत्राजुष्टेयं । तत्पुज्यत्वं च पैठीनसिराह,—

" पश्चमी सप्तमी चैन दशमी च त्रयोदशी । प्रतिपन्ननमी चैन कर्तन्य। सम्मुखी ६ तिथिः"—इति । सम्मुखत्यं च स्कन्दपुराणे निगेचतम्,—

" सम्मुखी नाम सायाह्न-व्यापिनी दृश्यते यदा । प्रतिपत्सम्मुखी कार्य्या या भवेदापराह्मिनी "—इति ।

व्यासोऽपि,—

" प्रतिपत्सैव विज्ञेषा या भवेदापराज्ञिकी । दैवं कम तथा ज्ञेषं पैत्र्यश्च मनुरज्ञवीत्"—इति ।

सायाह्मपराह्मादयः काल-विशेषाः सावन-दिवस-गतस्याह्मी भाग-भेदा \* अवगन्तव्याः । स च दिवसो विष्णुपर्मात्तरे विवेचितः---

" छध्वसर-समा मात्रा निमेषः परिकीर्तितः । अतः स्ट्रस्तरः कालो नोपलभ्यो भृगृत्तम ॥ नोपलभ्यं यथा द्रव्यं सुस्क्षं परमाणुतः । द्री निमेषी सुर्दिर्ज्ञेया प्राणो दशञ्जदिः स्मृतः॥

विनाडिका तु षद् प्राणास्ते षष्टिनीडिका स्मृता । अहोरात्रन्तु तत्-षष्ट्या नित्यमेतत्प्रकीर्तितम् ॥ त्रिशन्यहूर्ताश्च तथा अहोरात्रेण कीर्तिताः । तत्र पंचदश मोक्ता राम, रात्रिर्दिवा तथा ॥ उत्तरान्तु यदा काष्टां क्रमादाक्रमते रविः । तदा तदा भवेडाद्वीदेवसस्य महासुज ॥ दिवसश्च यदा राम, वृद्धिः समधिगच्छति । तदाश्रित-मुहूर्तानां तदा वृद्धिः प्रजायते ॥ दिन-वृद्धौ रात्रि-हानिस्तद्धानिश्च यथा यथा 🕇 । तदाश्रित-मुहूर्तानां हानिर्ज्ञेया तथा तथा ॥ दक्षिणां च यदां काष्ठां क्रमादाक्रमते रविः। दिवसस्य तदा हानिज्ञीतव्या ताबदेवं हु ॥ क्षीयन्ते तस्य हानी च तन्मुहूर्तास्त्येवच । राज्याश्रिताश्च वर्द्धते रात्रि-वृद्धिस्तथैवच ॥ यदा मेषं सहस्रांशुस्तुलां चैव प्रपद्यते । समरात्रिदिवः कालो दिन-शब्दस्य वाचकः''—इति ।

को बाच्यार्थः — इति यावत् । अत्र, ये छुद्दुर्ताः \* अभिह्-ं नामानि अति-ज्योतिः शास्त्र-समृतिष्ठ निविधानि दर्शितानि । ।ति तावत्तीत्तरीयाः पटेति, — " चित्रः केतुद्दोता प्रदाता प्रसिवताऽभिशास्ता-सम्वेतित एतेः जुवाका छुद्दुर्तानां नामधेया-— इति । अत्र, हाश्यां द्वास्या प्रदेश्याः एकेकस्याजुवाकस्य गुक्तम् । तथा सति, चत्वारोऽजुवाकाः सम्पद्यन्ते । तत्र, गुक्रपक्षगतस्याद्वी छुद्दुर्ताः द्वितीये तद्रात्रोः, तृतीये कृष्णपक्ष-द्वः चर्त्वर्थे तद्रात्रीरिति विवेदः ।

दिनबृद्धिर्यदा राम दोपाहानिस्तदा भवेत्,—इति वि॰ पुस्तके पाठ । ये महत्त्वी दिवाधितास्तथेय राज्याश्रिताश्च,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

ते चानुवाका एवं श्रूयंते—" विवाः केतुः ममान्तः ज्योतिकान् ते जस्वानातपंस्तपन्नभितपन्नोचनो रोचस् होममानः कल्याणः । दाता-मदाताऽऽनंदो मोदः मम जिव्हेचयन् संदेशयन् क्ष प्रश्नाता शताः आभवन् मम् । सम्भूतो भृतः । सिवता मसिवता होते तीपयन् विवासिका भृतः । सिवता मसिवता होते तीपयन् होत्यमं होत्यमानो भवाः अभिवास्ताऽनुमन्ताऽऽनन्दो मोदः ममोद आसादयन् निपाद्यन् तसादनः । स ू सनः सन्नः आधूर्तिगः मम् सम्भुद्धाः " हित । एतेषु मुद्देने केकैक-मुद्देतस्य पश्चद्दश मागाः स्वस्ममुद्धाः " हित । एतेषु मुद्देने केकैक-मुद्देतस्य पश्चदश मागाः स्वस्ममुद्दताः । तथा च तदेव बाह्मणम्,—" इदानी तदानीमिति एते वे मुद्दुतीनां मुद्देताः । इदानीः मित्रावे हिताः अजिरं आधु निमेपः कणो स्वस्म स्वतः । स्वसः स्वतः । सामानि क्षस्यपे नोकसिदः ।

" गौरविद्धम-सर्प-मित्र-पितरो वस्वम्बुविश्वाह्या । ब्रह्माऽममोहहसम्मवेन्दु े हतसुग्देवेशनक्तः । तोयेशार्व्यमयोनयो दश तथा पश्च क्षणा वातरे ॥

रुद्राजाहिर्बुध्य ॥ पृषाश्वितः स्युः कीनाशोऽप्रिधोत्त्वन्द्रादितीरुयाः । विष्णुर्भोतुस्त्वष्ट्धाता ॥ सुहृतोः रात्रो कृरास्त्वन्तकाजाग्नि \*\* रुद्राः "—इति ।

ई सक्वेचन:—इति मु॰ पुस्तके पाठः। । वाग्यः सम्भूमानो,—इति क० वि० पुस्तकवी पाठः। १ सिवायवन्,—इति क० पुस्तके पाठः। १ सुहतीनां सुहतै-नामभेयानि,—इति विश्वपुत्तके पाठः। § सम्भवेन्द्र,—इति वि० पुस्तके पाठः। ∥ व्रीतः—इति वि० पुस्तकयोः पाठः। ¶ वातो,—इति वि० पुस्तके पाठः। ॥ व्रीतः—इति वि० पुस्तकयोः।

स्मातानि त नामानि पुराणे दक्षितानि,—

"रीद्रः श्वेतश्च मेत्रश्च तथा सारभटः \* स्मृतः ।

सावित्रो वेश्वदेवश्च गाधन्देः क्वतपस्तथा ॥

रीहिणास्तळकश्चेव विभवो निक्कतस्त्रथा ; ।

शम्बरो † विजयश्चेव भेदाः पंचदश स्मृताः "—इति ।

एते पंचदश सुरयोदयादारभ्य कमादिवासुदूतीः । तथा राष्टि

सुद्रतीः,—

'' इंकरश्वाजपादश्च तथाऽहिर्चुध्य § मैत्रकी । आश्विनो याम्यवाहेयो वैधात्रश्चान्द्र एव च ॥ आदितेयोऽथ जैवश्च वैष्णवः सीर एव च । ब्रह्मा नामस्वतश्चेव युहुर्ताः क्रमशो निशि "—इति । ज्योतिःशास्त्रे प्रकारान्तरेण पटचते,—

" रोद्राहि-मित्र-पितरो वसु वाारीधिश्च

विश्व-प्रजापति-शशाङ्ग-कृशानुरिन्द्रः ।
नक्तंचराश्च वरुणाय्यमयोनयश्च
प्रोक्ता दिने दश च पंच तथा सुहूर्ताः ॥
निशासहूर्ता गिरिजाऽजपादाऽहिर्न्रप्र-पूर्वाऽश्वि-यमाप्रयश्च ।
विधात्चन्द्रादितिजीवविष्णुतिगमस्रुतित्वष्ट्रसमीरणाश्चश्च ॥

यथोक्त-नानाविध-नामक-त्रिंशन्यहुर्तोपेतस्य सावनाहोरात्रस्य यद्दाः पश्चद्श-सुहुर्तात्मकं तस्याह्नो भागाः प्रातमध्याह्नापराह्नादयः ॥

ते बाह्नो भागा मत-भेदेन पश्चधा विकल्पन्ते । द्विधा त्रेधा चतुन्द्री पंचधा पंचदश्चधा चाहर्विभज्यते,—इति पंचमत-भेदाः । अत्र, द्विधा विभागः स्कन्दद्रराणे दर्शितः,—

" आवर्तनाचु पूर्वाह्यो ह्यपराह्यस्ततः परः " इति । एतदेवाभिप्रेत्य मनुराह्,—

" यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते । तथा श्राष्ट्रस्य पूर्वोद्धादपराह्यो विशिष्यते "—इति ।

तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्णादपराह्णा विशिष्यतः — इति । त्रेधा विभागोऽपि स्कन्दपुराणे दर्शितः,—

" ऊर्घ्यं सूर्य्योद्यात्मोक्तं सुहूर्तानां तु पश्चकम् । पूर्वाह्नः प्रथमः प्रोक्तो मध्याह्नस्तु ततः परः ॥ अपराह्नस्ततः प्रोक्तो सुहूर्तानान्तु पंचकम् ग्रे—इति ।

शातातपोऽपि,—" तस्मादहारतु पूर्वोह्ने देवा अञ्चानमभ्यवह-रान्ति मध्यन्दिने मनुष्या अपराह्ने पितराः" इति । एतमेव विभागमाभेमेत्य सहस्रसंवत्सरस>न्वाह्मणे आम्रायते.—

> " ऋग्भिः पूर्वोद्धो दिवि देव ईयते यर्ज्जवेदे तिष्ठति मध्य अहः\* । सामवेदेनास्तमिते महीयते

वेदेरैझून्यस्त्रिभिरोति सूर्यः »—इति । श्रत्यन्तरेऽपि.—'' पर्वाह्मो वै देवानां मध्यन्दिनो

श्चत्यन्तरेऽपि, —'' पूर्वाह्नो वै देवानां मध्यन्दिनो। मनुष्याणा-मपराह्नः पिनृणाम् ''—इति । चतुर्द्धा विभागमाह गोभिलः,—

" पूर्वोद्धः पहरं सार्ष्टं मध्यादः पहरं तथा । आ तृतीयादपराद्धः सायाद्वश्च ततः परम् "---इति । पश्चधा विभागं व्यास आह,---

" सुहूर्त-त्रितयं प्रातस्तावानेव तु सङ्गवः ।

मध्येऽहः—इति क० वि० पुस्तकयोः पाठः † मध्येन्दिनं,—इति क० वि० पुस्तकयोः पाठः ।

मध्याहस्त्रिसुहूर्तः स्यादप्राह्णोऽपि तादशः ॥ सायाहस्त्रिसुहूर्तस्तु सर्वे-धर्मे-बहिःकृतः ''—इति ।

बृद्धपराशरोऽपि,---

" लेलाऽऽदित्यात्मभ्तयोः मुहुर्तास्त्रय एव त । मातस्तु स स्वृतः कालो मागश्राहः स पश्रमः ॥ सङ्ग्यिसप्रहुर्तोऽय मध्याहस्तत्समः स्मृतः । ततस्त्रयो मुहुर्ताश्र्याथापराह्यो विधियते ॥ पश्रमोऽप दिनांझो यः स सायाह इति स्वृतः,—इति । एतमेव विभागमिभेरय कश्चिन्मन्त्रः सङ्गवकालमव्यञ्ज्य

एतमेव विभागमभिष्रेत्य कश्चिन्मन्त्रः सङ्गवकालमवलम् व्यवजहार + । तं मन्त्रश्च बहुचा आश्विनस्रक्ते आमनन्ति,—

'' उता यातं सङ्गवे पातरहो मध्यन्दिन उदिता सुर्य्यस्य । दिवा नक्तमवसा शन्तभेन

नेदानीं पीतिरश्विनाततान "-इति ।

अस्मिन्मन्त्रे प्रातः-सङ्गव-मध्यन्दिनानां स्व-संज्ञाभिव्याहृतत्वात् अवशिष्टयोभौगयोरप्येतिज्ञतयसुपल्यक्षणं द्रष्टव्यस् । तैत्तिरीयज्ञाह्मणे यथोक्तानां पश्चानां प्रातरादीनां भागानां मध्यवितं चतुर्षु सन्धि-व्यक्षिष्ठोमोन्ध्ययपोडश्यतिरात्राख्यानाश्चतसृणां सोमसस्थानां निभीणं वक्तं यथोक्त-पश्च-मागाः साधिष्ठावदेवताः समाञ्चाताः—" देवस्य सिविद्यः प्रातिभित्रस्य सङ्गवः इहस्पतेर्मध्यन्दिनं भगस्यापराह्यः वरु-णस्य सायस् "— इति । छन्दोगाश्च सप्तभक्तपुरेतस्य साद्यः आहित्यात्मगोपासनं वक्तमादित्यस्य सम्बन्धिनः कालभेदाान्य-भञ्च तेषां हिकारादित्सप्तभक्तिकृत्यतां विवक्षन्त ज्ञामनित,—" तस्य यत्पुरोदयात् स हिंकारः। अथ यत्प्रयमोदिते स प्रस्तावः अथ यत्सङ्गवेद्यातं स वादिः। अथ यत्प्रमत्रिते स प्रस्तावः अथ यत्सङ्गवेद्यातं स वादिः। अथ यत्प्रमति मध्यन्दिनं स

<sup>‡</sup> लेखात्रस्त्यथादित्यात्,—इति क० वि० पुस्तक्योः पाटः । + व्याजहार,— इति वि० पुस्तके पाटः ।

उद्गीथः । अथ यह्र्ष्वं मध्यन्दिनात् प्रागपराह्णात् स प्रतिहार अथ यहर्ष्वमपराह्णात् प्रागस्तमयात्स उपद्रवः । अथ यत्प्रथमार मिते तन्नियनम् ''—हित । वाजसनेयिनोऽप्येवमामनन्तिः, "आदित्यो व सर्वऋतवः स यदेवोदेत्यथ वसन्तो यदा सङ्कवो प्रीष्मो यदा मध्यन्दिनोऽथ वर्षा यदाऽपराह्णोऽथ शरखदेवास्तमेतः हेमन्तः ''—हित । पश्चद्दश्या विभागः शंखेन दर्शितः,—

तः च्या । प्रवस्तवा विनागः स्वतः प्रवाः " रीह्रेश्चेत्रश्च मेत्रश्च तथा शालकटः स्पृतः । सावित्रश्च जयन्तश्च गान्धर्वः कुतपस्तथा ॥ रीहिणश्च विरिञ्जश्च विजयो नैऋतस्तथा ।

सहेन्द्रो वरुणश्चैव भेदाः पश्चदश स्मृताः ''—इति । तत्र, पश्चधा विभागपक्षस्य वहु-श्वति-स्पृतिषु दृष्टतात् प्रायेण

तमेन पक्षमाश्रित्य विभिन्तिषेष-शास्त्राणि प्रवर्तन्ते । "सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्य-स्वाहेति प्रातः"—हित श्रुतौ । प्रातः-सालस्रुपजीव तत्कालीतस्य होमस्य मन्त्र-विशेषोऽभिहितः। स्मृतावापि,—

" सन्ध्यामुपास्य विधिवत् पातहीमं समाचरेत् "—इति होमाङ्गत्वेन प्रातःकाल आश्रितः । सङ्गवस्तु कात्यायने

व्यवहृतः,—

" सन्धिश्चेत्सङ्गबादृद्धं प्राक् चेदावर्तनाद्रवेः \* ।

सा पोर्णनासी विज्ञेया सद्यस्काल-विधी तिथिः ''—इति । वीधायनेन मध्याद्वीव्यवहतः—

" मध्याह्रव्यापिनी प्राह्मा एकभक्त-व्रते तिथिः "—इति ।

" अमावास्यायामपराह्ने पिंडपित्यहोन चरन्ति "—इति श्चत्या अपराह्नो व्यवहृतः । सायाह्न-व्यवहृत्तस्तु पूर्वमेव, 'सम्सुखी नाम' हति वचनेनोदाहृतः । त्रेथा विभागस्तु, सोमयागे सवनत्रये उपयुज्यते ।

यथोक्तेषु पश्चसु कालेषु यानि विहितानि कर्माणि, तानि दैव-पि-

अव्योगावर्त्तनाहवैः,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

ज्यरूपेण राशि-द्वयं कृत्वा, तयोः गौणकालाभ्यवुद्धानाय देषार्। द्वितः । चतुद्धां विभागस्तु, प्रकरणबलात् गोभिलस्पृत्युर विशेषेषु द्रष्टव्यः । पंचद्श्या विभागे मुहूर्व-विशेषोपजीवनेन निषेधौ ज्योतिःशास्त्रे द्रष्टव्यौ ।

एवं च सति प्रकृते पश्चस्वहो भागेषु पंचम सायाहभागं ततः पूर्वं चतुर्थमपराह्मभागं या प्रतिपत् संस्पृशति, तादशं विद्धोपवासे पूज्या । अत्र, तिथीनां वेधः पैठीनसिना दर्शितः

" पक्षद्वयेऽपि तिथयास्तिथि पूर्वा तथोत्तराम् ।

त्रिभिष्ठेंह्वेंपिंध्यान्त सामान्योऽये विधिः स्पृतः,—इहि पूर्वेशुरुत्यानन्तरममावास्या त्रिष्ठहूर्ता चेत्, सा प्रतिपदं । ।ति । परेखुरस्तंमयात् प्राकु द्वितीया त्रिहृतों चेत्साऽपि पूर्वे प्र विचयति\*। एवसुभयतो विद्ययोदिंग-द्वय-वर्तिन्योः प्रतिपदोभेध पूर्वा प्राक्षा उतोत्तरा,—इति विचार्यते । तत्र, पूर्वाया प्राह्मत्वं नासिस्कन्द-च्यासा आहुः । तद्वचनानि पूर्वेसुदाह्तानि । निष्यवेमेवोक्तम्,—

" एकादशी तथा षष्टी अमागस्या चतुर्थिका । उपोष्याः पर-संयुक्ताः पराः पूर्वेण संयुताः॥——इति ।

न्यूनया तु न विष्यते,—इखिधकं क० वि० पुस्तक्योः पाठः। † प्रतिपदाः
 व्यास्या,—इति क० वि० पुस्तक्योः पाठः। ‡ महादोषं,—इति मु० पुस्तके पा

अन्यत्रापि,---

" षष्ठयध्मी अमावास्या कृष्णपक्षे त्रयोदशी । एताः परयुताः पूज्याः पराः पूर्वेण संयुताः"—इति । शिवशंकरगीतायाम्,—

" एकाद्दरयष्टमी षष्टी द्वितीया च चतुर्थिका । चतुर्वद्रयप्यमावास्या उपोष्याः स्युः परान्विताः'—इति एतेषु सर्वेषु वचनेषु प्रतिपदः पूर्वविद्यायाः पूरुयस्य प्रतीयते एतस्यैव पक्षस्यानुप्राहक उत्तरविद्याया निषेधो बृहद्वसिष्टेन समर्येते,—

" द्वितीया पश्चमी वेधाइहामी च त्रयोदशी।

चतुर्दशी चोपवासे हृन्युः पूर्वोत्तरे तिथी''—शति । द्वितीयादयः स्ववेधे पूर्वासुत्तराञ्च तिथि हन्सुरित्यभिधानादुत्तर प्रतिपद्भपवासे निषिद्धा भवति । आपस्तम्वस्तृत्तर-विद्यायाः प्रति पदः पुरुयत्वमाह,—

" प्रतिपत्सदितीया स्यात् द्वितीया प्रतिपद्धता' — इति ।
भविष्योत्तरेऽप्ययमेव पाटः । अत्रेदं चिन्त्यते । किसुत्तर-विद्वाः
पूड्यत्व-वचनेन प्रतिपत्मात्रं विषयीक्षियते, किं वा प्रतिपद्धिशेषः १
यदा प्रतिपद्धिशेषः ; तदाऽपि किमसुक्षपक्षगतत्वं, किं वाऽतुपोध्यत्वं
पूर्वदिने अनापराक्षिकत्वं वा, तत्रैवासायाक्षिकत्वं वा, तत्रैवापराक्षसायक्षः भयाच्यापित्वं वा, चिल्तिनेतरत्वं वा, सुक्षपक्षादि-निसिलप्रति-योगि-राक्षित्वं वा ?

नतु, सर्वत्र संशयः कोटिद्यमब्द्रस्यते कोटिद्यगवद्रस्यी विमर्शः संशयः—इति हि तार्किक-डिण्डिमः । अतो बहुद्क्षोपन्यासो न युक्तः । मैवम् । प्राणाधिकरणवद्रपपत्तेः अस्त्युत्तर-मीमांसायां प्रथमाध्यायप्रथमपादावसाने प्राणशब्दं विषयीकृत्य प्रवृत्तमधिकर-णम् । तस्य च संग्राहकावेती क्ष्रोको भवतः,—

'' प्राणोऽस्मीत्यत्र वाध्विन्द्र-जीव-ब्रह्मसु संशयः । चतुर्णो स्टिङ्ग-सद्भावात् पूर्वपक्षस्त्विहैच्छिकः ॥

ब्रह्मणोऽनेकिङङ्गानि तानि सिद्धानि नान्यथा \*। अन्येषामन्यथा सिद्धेव्युत्पाद्यं ब्रह्म नेतरः "-इति । अयमर्थः । कौषीतिकज्ञाहाणे प्रतर्दनायोपसन्नायेन्द्र एवसुपसी देश,—" प्राणोऽस्मि प्रज्ञातमा तं मामायुरमृतमित्युपास्व»—इा तत्र संशयः । किं प्राणशब्देन उच्छ्वास-निश्वास-कारी वायुर्वि क्षितः, उतेन्द्र-शब्दामिनेयः सहस्राक्षत्वाद्याकारवान्देवता-विशेष आहोस्वित् कार्य्यकारणाध्यक्षी जीवः, अथवा परं ब्रह्म १ इति । सन्ति चात्र प्रकरणे, पक्ष-चतुष्टय-गमकानि चतुर्विधानि र्व ङ्गानि । " इदं शरीरं प्रतिगृह्योत्थापयाते "—इति प्राणवाः र्छिङ्गम् । " अस्मि »—इत्यहङ्गाखादो वक्तुरिन्द्राख्यस्य देव विशेषस्य लिङ्गम् । " न वार्च विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् "-इत्यादिना श्रुतं वक्तृत्वादिकं जीव-लिङ्गम् । आनन्दोऽजरं मृतः "— इत्यादिकं ब्रह्मालिङ्गम् । चतुर्णा लिङ्गानां समवलतः दिच्छया यत्किश्चित् स्वीकत्त्व्यमिति पूर्वः पक्षः। आनन्दतः जरत्वादीनां ब्रह्म-छिङ्गानामनेकत्वात्तेषाञ्च वाय्वादी दिप योजयितमञ्चक्यत्वात्, ज्ञारीरोत्थापनादीनां वाय्वादि-लिङ्गा तदुपाध्युपहिते ब्रह्मणि सुसंपादत्वाह्रहीवात्र पाणशब्देन विवासिः मिति राष्ट्रान्तः, -- इति ।

् पूर्वमीमांसायामपि, षष्टाध्यायस्य सत्तमे पादे सहस्रसंवत्सरााधिः रणस्य संज्ञये पक्षाः अष्टाद्युपन्यस्ताः । किमस्मिन् सत्रे दीधौद्धुर गन्धवादीनामधिकारः, उत रसायनेन सिद्धानां मतुष्याणाः अथवा पित्र-पुत्र-पौत्रादि-परम्परा-रूपस्य कुलस्य, आहोस्विदस्म देव ज्ञास्रवत्र प्रवृत्तस्य सहस्रसंवत्सरमायुर्भविष्यति, किंवा साढ द्विज्ञतानां + पुरुषाणामत्राधिकारेः, अत्र संवत्सरोक्तिभौसपरा व

सिद्धान्यनन्थथा,—इति क॰ मु॰ पुस्तकयोः पाठः । + सार्द्धविंशतीनां,-इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

साद्वीद्विशतपुरुषेश्वताभिवित्तरः सत्रेऽनुष्ठिते सति साद्वीद्विशतानां वर्षाणां चतुःभि

द्भादश-रात्रि-परा वा, दिन-परा वा १ इति । एवञ्च सति, संशय-स्यैककोटित्वन्तार्विकैटपोवर्त्यनेत, न तु बहुकोटिकत्वम् ।

नन्वेवमिष यथोक्तानां पक्षाणां प्राणाधिकरण-न्यायेन गमकानि लिङ्गानि वक्तव्यानाित चेत् । तान्युदाहरामः । " द्वितीया प्रतिप्याता "— इत्युक्ते सामान्यतः प्रतिपन्मात्रं प्रतियते । युग्माप्ति-वाक्ये, 'प्रतिपचप्यमावास्या "— इति पूर्वदिन-पूज्यत्वस्य शुक्कपक्षः विषयत्वादितस्य कृष्णपक्षः निषयत्वम् । न चात्रामावास्याव्यद्यः पूर्णमाया अप्युपलक्षणम्,—इति ग्रंकनीयम् । ' चतुर्देश्या च पूर्णिमाया अप्युपलक्षणम्,—इति ग्रंकनीयम् । ' चतुर्देश्या च पूर्णिमा "— इति पूर्णिमायाः पूर्वदिनेन सह युग्मत्वाभिषानात् । उदाहृत-स्मृत्यन्तरेण "—

" उपोष्याः पर-संयुक्ताः पराः पूर्वेण संयुताः "---

इत्यमावास्या-युतायाः प्रतिपद् उपोष्यत्वाभिधानात् । द्वितीया-युक्तायाः उपवास-व्यतिरिक्त-व्रतादि-विषयत्वम् । उपोष्य-दाव्देन व्रतादीनाष्ठपलक्षणमिति चेत् । न, " पूर्वाह्नो वै देवानाम् "— इति श्रुत्या व्रतादी दैवे पूर्वाह्नस्य विद्वितत्वेनोत्तर-दिन-स्वीकारे कर्म-काल-व्याप्ति-लाभात् ।

"यस्मित् काले तु यत् कमें तत्कालन्यापिनी तिथिः "—

इति हि कमे-काल-न्याप्तिः समयते । न चोपवासेऽपि समानमेतविति वाच्यम् । उपवासस्याहोरात्र-साध्यत्वेन खण्डतियौ ॥ संपूर्ण-कमे काल-न्याप्त्यसम्मवात् । न्याप्ति-वाहुल्यन्तु पूर्व-विद्धायामेव
भवति । अहोऽपरमाणे कृत्स्नायां रात्रौ च तद्वचासेः । " उद्ये
तुपवासस्य "—इति स्मृत्या परेकुरुपवासः प्रामोतीति चेत् । न,
तस्याः सामान्य-शास्त्रवेन प्रतिपदुपवासामिधायिनो विशेष-शास्त्रात्

अखण्डतिथा,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

निन सहस्रं संबत्सराः सम्पयन्ते । तथाच तस्मिन्नेवाधिकरणे षष्टाध्वावीवससमपाद-रत-पद्विंवतसूत्रे भाष्यकरेणोक्तम् । " अर्दुतृतीवानि वतानि दीक्षिष्यन्ते जतुर्भिवेर्षैः समाप्यन्ते "—इति ।

दुर्बछत्वात् । पैठीनसि-स्कन्दव्यासैः पूर्वतिथावपराह्न-व्य सायाह्वव्यापितया, उभय-व्यापितया च, पूज्यत्वाभिधाने सासामेव तिस्वणां व्याप्तीनामभावे गं उत्तर-तियौ पक्ष-त्रयं सम

नतु, पूर्वतिथावपराह्न-च्याप्ती सत्यां तन्नान्तरीयकतया व्याप्तेरवस्यम्मावित्वेन पृथक्तदिभिधानं निरर्थकमिति चेत् । केवल-सायाह्माभिधायि-चक्ये चेदियसि, किं बोमयाभिधायि-चनाद्यः। यदा विनेवापराह्य-च्याप्ति सायाह्मात्रं व्याप्यते, र पूर्वविद्याः पृच्यताया वक्तव्यस्तात् । द्वितीये, वैश्वानरेष्टि नावयुत्यातुवादो \* भविष्यति । स च न्याय उद्भिदा व्यवस्थितः।

काम्यकांडे क्रूयते,—'' वैश्वानरं द्वाद्शकपाछं निर्वणे जाते, यद्धाकपाछो मवित गायज्यैवैनं ब्रह्मवचेतेन पुनाति, य पाछिखद्वत्वार्समस्तेजो द्वाति, यद्दाकपाछो विराजेवारिमः द्वाति, यदेकाद्शकपाछो छिष्ठुभैवारिमिनिट्रयं द्वाति ''—अत्र, द्वाद्यकपाछे के ब्रह्मवचेतादि-फळविशेषपाधा-कपाछादि विधिरिति पूर्वः पक्षः । उत्पत्ति-रिश्च-द्वाद्यकपाछेनावरोधे तप्त-विश्वानावाद्यक्रमोण्यादान्ति । विध्यत्व विश्वानाव्यक्ष्यानावाद्यक्षित्व विद्यानावादिमिनीन्तरः त्वेच तेषां विध्यत्व स्वयानाव्यक्षयाव्यविष्यक्षपाछादिमिनीन्तरः सिद्धैरवयविनो द्वाद्यकपाछस्य स्तुतिरिति सिद्धान्तः ।

एवमत्रापि यदा सायाह-च्यापिन्यपि गृह्यते, तदा अ च्यापिन्या प्रहणें किछ वक्तव्यमिति नान्तरीयक-सिद्धया स च्याप्त्या अपराह्य-च्याप्तिः मञ्चस्यते । स्कन्वपुराणे बर्लिदिना नायाः शुक्रमतिपदः पूर्व-विद्धत्वाभिधानादितरा सर्वा मतिप त्येष पक्षः मतीयते । शुक्रपक्षीपवासापराह्य-सायाह-बर्लिटि

<sup>†</sup> त्रिभिरसावै:,—इति पाठान्तरम् । ≉ न्यावेनैव पृज्यत्वावुवादो,—इर्व वि॰ पुस्तकवोः पाठः ।

पश्चानां समृहस्य पूर्व-तिथि-प्रयोजकत्वे सत्यन्तिमः पक्ष उदेति

एवं वहविधसंशये सति निर्णयं ब्रमः ।

यद्यपि, 'द्वितीया प्रतिपद्धता '—इत्यत्र न कोऽपि विशे पठचते, तथाप्यशेष-प्रतिपतस्वीकारे युग्माग्न्यादीनि बहूनि वाक्या वाध्येरन् । न चान्तिमः पक्षो युक्ति सहः । तदा हि पूर्वविद्धाय प्रयोजकमेवं वक्तव्यम्;—शुक्कपक्ष सायाहापराह्न-व्यापिनि बलिदि य उपवासः स पूर्वविद्धाया विषयः,—इति । तच वक्तं न शक्यां बलिदिनत्वं निमित्तीकृत्य उपवासस्याविधेयत्वात् । पूजोत्सवादिव मेव हि तत्र विहितम् । अतः, समृहस्य प्रयोजकत्वाभावे शुक्रुः क्षादि-पञ्चस्वन्यतमस्य प्रयोजकत्वमभ्युपेयम् । तत्र, किमिच्छर विकल्पः आहोस्विदेकं प्रतिनियतम्,—इति विचारे, विकल्पस्ता वन्न युज्यते, अष्ट-दोष-ग्रस्तत्वात् । तथाहि,-

यदा बल्युत्सवस्य प्रयोजकत्वं स्वीक्रियते, तद्रोपशस-वाक्यस्य प्राप्तं प्रामाण्यं परित्यज्येत । अप्राप्तश्चाप्रामाण्यं स्वीक्रियेत पुनरापि यदा कदाचिद्वपवासस्य प्रयोजकत्व-स्वीकारे कल्पितमप्रा माण्यमपहूचेत, निराकृतश्च प्रामाण्यमुजीव्येत 🛊 तदेवसुपवासः वाक्ये चत्वारो दोपाः । अनेनैव न्यायेन बल्युसव-वाक्येऽपि यथोक्ताश्चत्वारो दोपा उत्पेक्षणीयाः । न चैवं, ब्रीहि-यवादाविष विकल्पो न स्यादिति वाच्यम् । अगत्या तत्र तदाश्रयणात्।

तदाहुर्भद्दाचार्याः ।

एवमेषोऽहदोषोऽपि यद्त्रीहि-यव-वाक्ययोः । विकलप आश्रितस्तत्र गातिरन्या न विद्यते "---इति ।

प्रकृते तु गत्यन्तर-सम्भवान विकल्पः अतो विकल्पासंभवादे-कस्पैव प्रतिनियतस्य स्वीकर्त्तव्यत्वे सति शुक्कपक्षस्यीव स्वीकरणं युक्ततरं मन्यामहे । तथा सति बह्ननुप्रह-सिद्धेः । युग्मादि-

<sup>🗓</sup> यथा, बदोपनासस्य प्रयोजकरवं स्वीकियते, तदा परित्यक्तं प्रामाण्यं स्वीकियेत स्वीकृतवात्रामाण्यं परित्यजेत,—इति क०वि० पुस्तकयोः पाठः ।

वाक्यं बिछिद्त-बाक्यसुपवास-बाक्यश्रेत्येतान्यसुप्रहानते । हेतानि कृष्णपक्ष-विषयतया कथिश्रद्दि योजयिदुं शक्या तद्युसारेण द्वितीया-युत्तःवं कृष्ण-पक्ष-विषयत्वेन संकोचनीय तस्य सामान्य-बचनत्वात् । इत्यं शुक्क-कृष्ण-प्रतिपदीः क पूर्वोत्तर-विद्वत्वया व्यवस्थिती सत्यां, योऽयं द्वितीयायुक्तोपर निषेधः असौ शुक्क-पक्ष-विषयत्या योजनीयः । यद्यप्यापर्रा वचनं शुक्क-कृष्ण-पक्ष-द्वय-साधारणं प्रतिमासते, तथापि शुक्क-विषयत्वया वेष्यत्यस्य । सांसुख्यसुप्रजीव्य प्रवृत्तत्व कृष्णपक्षे द्वितीया-युत्तायाः प्रतिपद्वित्वत्वात् ।

नन्वेवं सति सदा शुक्कपक्षे सायाह्मात्रं व्यामोति नत्वप तदानीमुत्तरतिथिः प्रसञ्येतेति चेत् । मैवम् । ' संमुखी सायाह्रव्यापिनी '-इति वचनेन ताह्य-विषये पूर्वतिथेहि नात् । एवमपीषच्यून-सायाह्न-च्याप्ती शुक्रपक्षेऽपि परेछरेव : ज्येत, - इति चेत्। प्रसज्यतां नाम, पूर्व्वतिथेर्युग्म-बाक्यिवे त्वाभावात् । यदा प्रातरमावस्या त्रिमुहूर्ता ततोऽधिका वा साः मतिपत् त्रिमुहूर्ता ततोऽधिका वा भवति, ताहक्या एवीभयतस्त्रिमु वेधोपेतायास्तिथस्ताद्वेषयत्वात् । न च, त्रिमुहूर्त्तवेधः सर्व-साधा न प्रतिपदिषयः,—इति शङ्कनीयम् । विशेष-वचनाभावे सामान्य स्वीकर्त्तव्यत्वात् । द्वितीया-युक्तोपवास-निषेधस्तु पूर्वेद्धः प्रति स्त्रिमुहूत्तेवेधे सति द्रष्टव्यः । सायाह्न-व्याप्ति-वचनेन त्रिमुहूर्त्त-वेः भिधीयते । अपराह्विक चचने ततोऽधिक वेधः । तत्रोभयत्र शुक्रपि त्पूर्वैवीपोष्या । यदा कृष्णा प्रतिपत्परेग्रुरुद्यादुर्ध्वनित्रमुहूर्ता त ऽधिका वा स्यात् , तदा सैवोपोष्या। अन्यूथा पूर्वेद्युरिति निर्णय व्यासवचने पूर्व-विद्धायां शुक्क-प्रतिपदि ये दैव-पिज्ये विहिते, त र्दैवशब्देन प्रतिपन्निमित्त उपवासी बल्युत्सवश्चेत्युभयं विवक्षितः वचनान्तराभ्यां तयोः शृङ्गप्राहिकया विधानातः

" एकादशी तथा पद्यी अमागस्या चतुर्थिका । उपोच्याः पर-तंयुक्ताः पराः पूर्वेण तंयुताः ॥ श्रावणी दुर्गनवमी तथा दूर्वोधमी च याः । पूर्व-विद्धा तु कर्तव्या शिवरात्रिवेटीर्देनम् "—इति ।

पुत्र-नेबद्धा तु कत्तव्या शिवरागित्रवर्श्यत्तम् "— इति । नवाश्वयुत्तमासे योऽयं नवरात्रोत्सवः, तद्यक्रमस्यापि पूर्व-वि-द्धायां क्रियमाणवात्सोऽय्थेत्र विवशणीयः,— इति चेत् । न । तस्य नक्तव्यत्वात् । एकमक्त-तक्तवर-मितपदिष्टीनां दैवरवेऽपि पृथङ्गिणयस्य वश्यमाणत्वात् । न च, व्रतादीन्यपि दैवान्यत्र विवश्यन्तामिति शङ्क्तीयम् । तेषुद्य-तिथिन्याशस्त्यस्य बहुर्मिव-

क्ष्यमाणत्वात् ।

पित्र्यशब्दैनात्र मृताह्-श्राहं विवासतम् । ' अपराक्षिकी '— हति तस्मिन् तचनेऽभिधानात् । आपराक्षिकत्वं च मृताह्-श्राद्ध-प्रयोजकमिति वश्यते । एवं तर्हिं, तिथ्यन्तर-मृताह्-श्राद्धवद्रत्रापि माप्तत्वात्, '' पित्र्यं वा मनुरत्रवित् "—इति विशेष-विधानमनर्थ-कमिति चेत् । न, तदपवादार्थत्वात् । यदा पूर्वेद्यरत्योऽपराक्ष-स्पर्शः परेशुभूतान्, तदा तिथ्यन्तरेषु परेशुरेव मृताह्-श्राद्धम् ; प्रतिपदि तु तदपवादेन पूर्वेद्यरेव विधीयते । नं चात्र पित्र्यस्वाद्द-स्पैकोहिष्ट-विपयत्वं युक्तम्, एकोहिष्टादीनां मध्याद्वादि-काल्युष्ठ विहितत्वेन कर्म-काल्य-च्यापिन्यारितथरतत्र प्रहीतव्यत्यात् । ते च काला हारीतेन दिहीताः,—

" आम-श्राद्धन्तु पूर्वोद्धे एकोहिष्टन्तु मध्यतः । पविणश्चापराह्मे तु पातर्द्धेष्ट-निमित्तकम् "—-इति । मतरापि.—

" पूत्रों है दिवकं श्राद्धमपराह्ने तु पार्वणम् । पकोदिष्टन्तु मध्याह्ने प्रातर्वृद्धि-निमित्तकम् "—इति ।

दृश्वी चैव हुताशनी,—इति क० पुस्तके, यूट्योप्टमी हुताशनी,—इति वि० पुस्तके पाठः ।

दैविकं विश्वामित्र आह,—

" देवानुहिस्य क्रियते यत्तद्दैविकसुच्यते । वानुस्यकात्वन कर्याहातस्यादिष यत्नतः "-

तित्रस्थाद्यत् क्रय्योद्दादश्यादिषु यत्नतः "—इति ।
तस्मानेकोदिष्टादिकमत्र विविश्तम् , किन्तु सृतादः श्राद्धमन्यः
किश्चित् पार्व्याश्राद्धम् अत्र , पूर्व-विद्धायां श्रुक्व-पतिपदि दैवर
ब्देन विविश्ततो य उपवासस्तस्रदाहरामः । भविष्योत्तरपुराणे, इर
त्तपाभिष्ये व्रते कार्तिक-मासान्त-दर्शे पायस-मोजनादि-नियविधायदं पठचते,—

" ततो मार्गीहारे मासि प्रतिपद्यपरेऽहिन । पृष्टा गुरुश्रोपवसेन्महादेवं स्मरन् सुद्धः "—इति ।

नतु, पूर्वविद्धायां शुक्रमतिपदि योऽयस्पवासो विहितस्तस्य संकलपः किं प्रातः कार्य्यः किं वा प्रतिपत्काले ? नायः, अमावास्या वेळायां प्रतिपद्धपवास-संकलपायोगात् । अतपव वीधायनः,—

" यो यस्य विहितः कालः कर्मणस्तद्वपक्रमे । तिथियाऽभिमता सा तु कार्य्या नोपक्रमोज्ज्ञिता"—इति । स्कन्दपुराणे,—

" यो यस्य विहितः काळः कर्मणस्तद्वपक्रमे । विद्यमानो भवेदङ्गं नोजिज्ञतोपक्रमेण तु"—इति । न द्वितीयः, प्रातःकालस्यैव संकलपाङ्गत्वात् । तथाच स्मर्थ्यते,— " प्रातः संकलपयेद्विद्वाच् उपवास-व्रतादिकम्"—इति ।

तथा,---

" प्रातरारभ्य मातिमान् कुर्य्यान्नक्त-त्रतादिक्स् । नापराह्ने न मध्याह्ने पिञ्यकाली हि ती स्मृती"—इति । अत्रोच्यते । यथोक्तचचन-चलात् प्रातरेव संकल्पः कार्य्यः,

<sup>\*</sup> अन्यद्वा किश्वित् पार्व्यणश्राद्वम्,—इति नास्ति यु० पुस्तके । † कार्त्तिकमा-सान्तं दर्शे,—इति वि० पुस्तके पाटः ।

तदानीं ज्योतिःशास्त्र-प्रसिद्ध-प्रतिपद्भावेऽपि स्मृतिभिरापादितायाः प्रतिपदः सत्त्वात् । अतएव देवलः,—

" यां तिथिं समनुपाप्य अस्तं याति दिवाकरः। तिथिः सा सकला ज्ञेया दानाध्ययनकर्मधुः'—इति ।

अत्र, दानाध्ययनयोरुपवासादि-ति।विळ-दवीपळक्षणार्थत्व-विव-क्षया 'कर्मसु'—इति बहुत्वर्ग निर्दिष्टम् । अत्रास्तमयात् पूर्वे सुद्धत्तेत्रय-व्यापिनीं तिथि समनुप्राप्येति व्याख्येयम् । न तु ततोऽ-स्पच्याप्तिर्विविक्षता । तथा सति, पूर्वोक्तन्वेधामावेनोत्तर-तिथेखे प्राह्यत्वप्रसङ्गात् । तथा त्रिसुदूर्त-व्याप्तिः स्कन्दपुराणे दार्शता,—

" यां तिथिं समनुप्राप्य यात्यस्तं पश्चिनी-प्रियः ।

सा तिथिस्तिहिने प्रोक्ता त्रिमुहूर्ता यदाश भवेत्"—इाति ।

**बावरहस्य-सौरपुराणयोरिप**,—

" यां प्राप्यास्तसुपैत्यर्कः सा चेत्स्यात् त्रिसहूर्तिका । धर्मम-कृत्येषु सर्वेषु संपूर्णान्तां विदुर्बुधाः"—इति ।

चृहद्वसिष्ठोऽपि,---

" यस्यान्तियावस्तामियातस्यर्थस्तु त्रिमुहूर्त्तकैः । याग-दान-जपादिभ्यस्तामेवोपक्रमेत् तिथिम्"—इति ।

नतु, सायन्तन-त्रिष्ठहुर्य-शुक्रमतिपहुपेतायान्तियौ प्रातेख संक-रूप्य प्रतिपहुपवासः कार्ययः,—इति सुम्मादि-वाक्यमाश्रित्य नि-णीतं, तिषि-संये तथाऽस्तु, साम्य-वृद्धचोस्तु खर्व-दर्प-वाक्यात् परे-सुरुपवासः प्राप्नोतीति चेत् । मैवम् । खर्वादि-वाक्यस्यैकोहिष्टादि-विषयत्वात् । तथा च व्यासः,—

" द्वितीयाऽऽदिक-युग्मानां पूज्यता नियमादिषु । एकोहिष्टादि-बृद्धचादी हास-बृद्धचादि-चोदना''—इति । नियमादिष्वत्यादि-शब्देन, पित्र्य-क्रमे-ब्यतिरिक्त-त्रतोपवासा-दिसकल-कर्मणो प्रहणम् । एकोहिष्टादीत्यादि-शब्देन विवाहादि-सङ्ग-

<sup>\*</sup> त्रिमुहूर्ता च या,—इति क॰ मु॰ पुस्तकयोः पाठः ।

लाङ्ग-भूत-श्राद्ध-ध्यतिरिक्त-पार्वण-श्राद्धस्य । वृद्धचादावित्यादि-श-ब्देन, माङ्गलिक-श्राद्धस्य । हासबृद्धचादीत्यादि-शब्देन, सर्वस्य ग्रह-णम् । तदेवं पूर्वेद्यः श्रुक्तगतिपदुपवासं कृतवा परेत्युः पारणं कृय्योत् । तत्रेत्रिक्षन्त्यते । किं प्रातः पारणम्, किं वा तिथ्यन्ते १ इति ।

नाद्यः, सुमन्तु-वचन-विरोधातः

" तिथि-नक्षत्र-नियमे तिथि-मान्ते च पारणम् । अतोडन्यथा पारणे तु ब्रत-मङ्गमवामुयात् "—इति ।

न द्वितीयः, देवल-त्रचन-विरोधात्;

" उपवासेषु सर्वेषु पूर्वोह्ने पारणं भवेत् । अन्यथा तु फल्रस्यार्द्धं धर्ममेवोपसर्पति "—इति ।

धर्मो यमः । नायं दोषः । प्रवीक्ष-वाक्यस्य सामान्यरूपत्वेन पर-विद्धोपवास-विषयतया संकोचनीयत्वात् । एतदेवाभिन्नेत्य निगमः—

" पूर्व-विद्धासु तिथिषु भेषु च श्रवणं विना । उपोष्य विधिवत् कुर्य्यात्तत्तदन्ते च पारणम्"—इति ।

मेचु नक्षत्रेषु । स्कन्दपुराणेऽपि,—

" तिथीनामेव सर्वासामुपवास-व्रतादिष्ठ ।

तिथ्यन्ते पारणं क्रय्यात् विना शिवचतुर्देशीम् "— इति । अत्रोपवासत्रतादिष्वित्यादि-शब्देनैकमक्तनकायावितानि गृझ-ते । यां तिथिष्रदिद्येतानि पूर्वेशुर्विदितानि, परेशुस्तिचिश्व-मागेऽ-त्रीते पश्चाद्रोजनं कार्य्यम् । अन्यथा, पूर्वेदिनानुष्ठितैकमकादि-वतानां वैकल्यं \* स्यादित्यभिमायः । अस्य च तिथि-मान्त-पार-गस्यापवादः क्षचित् समर्य्यते, —

" तिथ्यन्ते चैव भान्ते च पारणं यत्र चोद्यते । यामत्रयोध्वेवर्तिन्यां प्रातरेव हि पारणम् "—इति । यथोक्तोपवासबद्धल्युत्सवोऽपि पूर्वविद्धायामेव कर्त्तव्यः , चोत्सवो ब्रह्मपुराणे वामनपुराणे मविष्योत्तरपुराणे च प्रपश्चितः । अत्र प्रातःकाले द्यूतादिकं ब्रह्मपुराणे दर्शितम्,—

"तस्मात् धूनं प्रकर्तव्यं प्रमाते तत्र मानवैः"—इति । यद्यपि प्रावरमावास्या वर्तते न द्ध प्रतिपद्ग, तथापि पूर्वोक्त-संकल्पन्यायेन प्रतिपदः साकल्यमाश्चित्य धूनादिकं प्रातरेव कार्य्यम् ।

ननु, यावेताबुपवास-चल्युत्सवी पूर्वविद्धायां प्रतिपदि विहिती, तयो: केनापि निमित्तेन तत्रानुष्ठानासम्भवे सिति किस्तत्तरविद्धा गौणकालत्वेन प्राह्मा, किंवा सुरूपकालाविकमात्त्रयोः परित्याग एव अत्र केविदाहुः। परित्याग एव सुक्तः। सुरूपकालमन्तरेणाप्यनुष्ठाने द्वितीया-द्वियादिष्यपि तत्तुष्ठान-प्रसङ्गत् । अथोच्यते,— यथा वैवर्णिकोपनयनस्य गर्माष्टादि-सुरूपकालासंभवे सत्यापोड- स्वाहि-काला गौणकाल्येन स्वीकृताः, एवमत्रापि,—इति । तत्र, वैषम्यात्। तत्र गौणकाल्ये सामिकः।

" आषोडशाचु द्वाविंशाचतुर्विशाच वत्सरात् ।

ब्रह्म-श्वन्न विश्वां काल औपनायनिकः परः"—इति । न त्वेवमत्रोत्तर-प्रतिपदो गीणत्वेन स्वीकारे किञ्चिद्धचनमस्ति । अन्तरेणापि वचनं युक्तिमात्रेण तत्-करपनायां पोडशादि-वर्षेभ्य ऊर्ष्यमपि सन्निकर्ष-विकर्ष-तारतस्येन गीणतर-गीणतमाष्ठुपनयन-काली प्रसक्येयाताम् । न च तौ युक्ती,

" अत ऊर्ध्वं पनन्त्येते यथाकालमसंस्कृताः "—इति । पातित्य-स्मरणात् । किञ्च, पूर्वोत्तर-विद्धयोरमयोरपि स्वीकारे पुज्यत्व-विचारो निरर्थकः स्यात् । तस्मात्पारित्याग एवेति । तन्न झूमः । सन्त्येवात्रोपनयनवदुत्तरतिथेः प्रापकाणि बहूनि वचनानि । " प्रतिपत्सिद्धितीया स्यात् "—इत्येकं वचनम् ।

नन्वेतयथोक्त-विषय-व्यतिरिक्त-विषये सुख्यकालत्वं विद्धाति, न तु यथोक्त-विषये गौणकालत्वमिति चेत् । तत्र वक्तव्यं, किमत्र विषयान्तरे मुख्यत्वं वाचिनकं, किंवा यथोक्तविषयस्य मुख्यकालेऽमिहिते सित, अर्थादितर-विषयत्वं तस्य वचनस्य परिद्यिष्यते ?
इति । नाध्यः, तिहमन् वचने विषयान्तरस्य झञ्दतोऽप्रतीतः ।
द्वितीये तु, सामान्यवचनस्य विषयः-तिरिक्त-सम्मावित-कृत्सविषयत्वं परिदोषणीयम्। तथा सित, कृष्ण-प्रातिपद्विषयत्वसुपवासव्यक्तिरिक्त-दान-वतादि-विषयत्वन्न सम्मावितत्वाद्यया परिद्याष्यते,
तथोपवासेऽपि गोण-काल-विषयत्वं कुतो न परिद्याष्यते ।

द्वितीया-सुतोपवास-निषेधादिति चेत् । न, तस्य निषेधस्य पुर्व-विद्योपवास-प्रशंसायां तात्परयोत् । "अपश्चवो वा अन्ये गोऽ-बेभ्यः पश्चवो गो अश्वाः"—इत्यत्र गोऽश्व-प्रशंसार्थमजादीनां पश्चलं निषिध्यते । न तु सर्वथा तिन्निषेधाः, प्रत्यक्ष-विरोधात् । शास्त्रान्तर-विरोधास्र । एवमत्राप्युत्तर-विद्यायां प्रतिपादि सर्वथा प्रातिपदुणवास-निषेधो व्याहन्यते । तथा च, उदितानुदित-होमयोः, रन्योन्यं निन्देतरप्रशंसाये, न तु सर्वथा हेयत्वार्था । नोचेबु-भाविष होमी परित्यच्येयाताम् ।यदि तत्र शास्ता-भेदेन व्यवस्था, तद्यांवाणि सर्व्य-गीण-भेदेन व्यवस्थास्तु । न चेतावता तिथेः पूज्यत्व-वि-चारो निरर्थको भवति, प्रशस्त-तिथिस्वीकाराय तद्वपयोगात् ।

यानि चान्यानि सामान्य-वचनानि; " उद्ये तूपवासस्य " "पौर्वोक्तिकास्त्र तिथयो देवे कार्य्ये फळपदाः "—

इत्यादीनि, तानि सर्वाणि यथा क्वष्ण-प्रतिपद्मुपोद्वल्यान्त, तथा गौण-प्रतिपदं कुतो नोपोद्वल्येयुः। न चैवं सति, द्वितीयाृतीयादिष्विप प्रसङ्गः, गौण-प्रतिपचस्य तत्राभावात्। गौणतिपयोतावता निर्वन्धेन कस्तव लाभः,—इति चेत्। तत्र द्वेषेण। तव को लाभः,—इति चक्तव्यम्। शिष्टाचारः,—इति चेत्। वेषर्यः। वेषर्यंय एव तं पश्यामः। तथा हि, —यदा यथाक्तरीत्या कस्याश्वित्येद्वैविश्यं भवाति, तदानीं सम्मतिपन्न-शिष्टेषु केचन शिष्टाः
ध्वित्येद्वैविश्यं भवाति, तदानीं सम्मतिपन्न-शिष्टेषु केचन शिष्टाः
ध्वित्यद्वितिष्ठान्ति, अन्ये च परत्र। न च, तत्राविगीतः शिष्टाचारः

प्रमाणं नेतरः,—इति वाच्यम् । उभयेषां शिष्टानामविगीत कथनायैव सम्प्रतिपन्नेति विशेषितत्वात् ।

एवं तर्हि, मुरूयत्वमध्यन्यतमस्य निश्चेतुमशक्यमिति चे यस्मिन् देशे यास्मन् काले येषु शिष्टेषु नीराग-द्वेषस्य स्ट प्रामाण्यातिशयस्य बुद्धिः , तदा तादशाचारस्य मुख्यत्वात् । । वदेवाभिष्रेत्य गुरोः शिष्यानुशासने तैत्तिरीयाः समामनन्ति, " अथ यदि ते कर्म-विचिकित्सा वा वृत्त-विचिकित्सा वा स्य ये तत्र ब्राह्मणाः समदार्शनः युक्ताः आयुक्ताः अळ्काः धर्मकामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्तरन् तथा त्वं तत्र वर्तथाः इति । युक्ति-कुश्रस्था युक्ताः शास्त्र-तत्पराः 🗓 । आयुक्तास्तद्थं ष्ठान-निरताः । अल्रक्षाः कोधादि-वर्जिताः 🖇 । धर्म-कामा जीवन्सु वत्कर्मण्यौदासीन्यमञ्जर्बाणाः । उक्तरीत्या कस्यविचिछ्छाचार-वि षस्य मुख्यत्वे सत्यपरो गौणो भविष्यति, न तु सर्वथैवानाचार एवं च सत्येकामेव तैत्तिरीयशाखामधीत्य बौधायनापस्तम्बार्द मतभेदेन परस्पर-विलक्षणमनुष्ठानमाचरतामुभय-विधानां मनुष्ट्या स्व-स्वपूर्व-पुरुष-पारंपर्य्य-क्रमायातएवाचारो मुख्यः । कराँचित्त सम्भवे मतान्तरेणाप्यनुष्ठानमेव । श्रेयो न तु सर्वथा तह्य बुक्तः। किं बहुना, मुरुयायाः पूर्वविद्धायाः प्रतिपदोऽस्त∓ शोषि-परित्यागाद्वरमुत्तर-विद्धायाः परिग्रहणमित्यवगन्तव्यम तदेवं शुक्रमतिपद्वपवास-बल्युत्सवयोः पूर्व-विद्धा सुरुट्ये व्यवस्थितम ।

अल्डच्या अस्त्वाः,—इति कः विः पुस्तकयो पाठः। ौ समद्र्शिनो युन्तिः।
 लाः, युन्ताः सान्नतस्ताः तत्त्वज्ञा इति यावत्,—इति विः पुस्तके पाठः
 अल्डच्याः लोभरिहताः अस्त्वाः क्रोधादिवर्षिताः,—इति विःपुस्तके पाठः।
 मानान्तरणाऱ्यनुष्ठानमेव,—इति गुः पुस्तके पाठः।

### अथेभक्त-निर्णयः।

ब्रह्मपुराणे वैश्वानरव्रते पठचते-

" प्रतिपद्येकभक्ताशी समाप्ते किपछा-प्रदः "— इति तत्र. तावदेकभक्तं त्रिविधम्; स्वतन्त्रमन्याङ्गसुपवास-प्र

धिरूपञ्जेति । तेष्विदानीमुदाहतं स्वतन्त्रम् ।

तत्रेदं चिन्त्यते । किसुपवासवित्तिथिरास्मिन् ग्रहीतव्या. अकारान्तरेण १ इति । उपनासनादिति तावत् प्राप्तम् । " दैवं तथा कार्यम् "-इति वचनेन उपनासैकमक्तादि-क्रतस्त्र-विवक्षितत्वात् । न च, कर्म-काल-व्यास्या तन्निर्णयः-द्यञ्जनीयम् । तत्कालस्याद्याप्यानिर्णीतत्वात् । कथश्चित्तन्निर्णः कर्म-काल-व्यापिवचनस्य पित्र्य-विषयत्वेनाप्युपपत्तेः । तस्म वासवत्तात्रिर्णयः—इति प्राप्ते ब्रूमः । कर्म-काल-व्याप्तिरेवात्र नि हेतुः । कर्मकालस्तत्कर्म-स्वरूपश्चेत्युभयं स्कन्दपुराणे दर्शितः " दिनाद्ध-समयेऽतीते सुज्यते नियमून यत् ।

एकमक्तमिति प्रोक्तमतस्तत्स्याद्विव हि "-इति।

देवळोडपि,---

अत्र च, दिनाईस्योपरि साई-सुहूर्त्त-परिमितः कालः प विभागे मध्याद्वस्यापरभाग एकमक्तस्य सुरव्यकालः तीते सति समनन्तर-भावित्वात् । अस्तमयात् पाचीनो वै मीणकालः दिवैदेत्यभ्यनुज्ञानात् । एवं स्थिते सति, सुरूय-व्यापिनी तिथिमेदीतव्या । अतएव पद्मपुराणम्,—

" मध्याद्व-च्यापिनी ब्राह्मा एकमक्ते सदातिथिः''—ः

बौधायनोऽपि,—
"उदये तुपवासस्य नक्तस्यास्तमये तिथिः। मध्याह्न-च्यापिनी ब्राह्मा एकभक्ते सदा तिथिः"—हाति न चात्रोपवास-न्यायो युक्तः । तत्र, पूर्व-विद्धायामेव विदेशकः ज्ञाह्यपर्यवसानात् । द्विविधं हि विदेशकः हार्षः; तिथिप्रयुक्तमेर्कः, कर्म-प्रयुक्तमपरम् । तत्र, "पीर्वोह्विकास्तु तिथयो देवे"—इत्यनेन कर्म-विषयेण सामान्य-ज्ञाह्येणोत्तर-विद्धायां प्राप्तायाम्,—

" उपोष्याः पर-संयुक्ताः पराः पूर्वेण संयुताः »—

इत्यनेन कर्म विषयेण विशेष-शास्त्रेण पूर्व-विद्धा बिहिता । तिथिविषये आपि समान्य-विशेष-शास्त्रे उदाहियेते । "पौर्वाहि-कास्तु तिथयः "—इति, तिथिमात्रम्धपजीव्य मदृत्तत्वात्सामान्य-शास्त्रं, "प्रतिपत्सम्मुखी कार्य्या "—इत्येतदिशेष-शास्त्रम् । तथा सित, द्विविधेनापि विशेषशास्त्रेण पूर्वविद्धायामेवोषवासः सुस्थितः । अत्र तु, "मध्याह-व्यापिनी "—इत्येतत्कर्म-विषय-विशेष-शास्त्रम् । अतस्तदनुसारेण निर्णयो सुज्यते ।

नजु, "प्रतिपत्सस्धुखी कार्य्या"—इत्यनेन तिथि-विषयेण विशेषशाखेण कृतो न निर्णयः,—इति चेत् । उपवास-विषयत्वेनापि तस्योपपत्तिरिति झूमः । नजु, मध्याद्व-ट्याप्ति-वचनमिषि 
तिथ्यन्तरैकमक्त-विषयत्वेनोपपाद्यितुं शक्यम् । अतः, कर्मविशेष-शाख-तिथि-विशेष-शाख्योः समान-बल्द्यमिति चेत् । 
अस्तु नाम, किल्नाच्छिलम् । मध्याद्वच्यापित्वसम्धुल्द्वयोः पूर्वेविद्यायां सम्पाद्यितुं शक्यत्वेन विरोधाभावात् । यत् तुत्तर-विद्यायामेव मध्याद्व-ट्यापित्वं, तदा विरोधः,—इति चेत् । बांढ, 
यापि तिथ-विषय-विशेष-शाखात् कर्म-विषय-विशेष-शाखं प्रवट्यापि तिथ-विषय-विशेष-शाखात् कर्म-विषय-विशेष-शाखं प्रवट्यापि तिथ-विषय-विशेष-शाखात् कर्म-विषय-विशेष-शाखं प्रवट्यापि तिथ-विषय-विशेष-शाखात् कर्म-विषय-विशेष-शाखं प्रवट्यापि तिथ-विषय-विशेष-विषय-विशेष-शाखात् विषये कर्म-काल-ट्याप्येव निर्णेत्व्यम् ।

अत्र, निर्णेतव्यो विषयः षोढा भिद्यते, पूर्वेद्युरेव मध्याह्न-व्यापि-त्वम्, परेद्युरेव तद्यापित्वम्, उभयत्र तद्यापित्वम्, उभयत्र तद्या-

न तु प्रतिपत् संसुखा कार्ट्यस्यनेन तिथिविषयेण विशेषशास्त्रण निर्णयो युज्यते,—
 इस्रिक्श पाठः क० वि० पुस्तक्योः ।

रिपत्वम् , उभयत्र साम्येन तदेकदेश-व्यापित्वम्, उभयत्र वैषम् तदेकदेशव्यापित्वश्च,—इति ।

तत्र, प्रथम-द्वितीययोः मध्याह्न-व्यापित्वस्य निर्णायकत्व तृतीये पूर्व-विद्धा प्राह्मा । सुरुय-काळ-व्याप्तेः समत्वेऽि गै काळ-व्याप्तेरिधकत्वात् । अनेनैव न्यापेनोभयत्र सुरुय-काळ-स्यभावेऽि गौणव्याप्ति-लाभात् पूर्व-विद्धेव । पश्चमेऽप्ययमेव न्य योज्यः । पष्ठे तु, यदा पूर्वेद्युनेध्याह्निकदेशमधिक व्याप्नोति, तत तदाधिक्यात् गौणकाळ-व्याप्तेश्च पूर्वेद्युग्रीह्मा । यदा परेद्युनेध्य कदेशमधिक व्यामोति, तदा गौण-काळ-व्यास्यमावेऽि सुर काळ-व्यास्याधिक्यानुसारेण परेद्युग्रीह्मा ।

नन्वस्त्वेवं स्वतन्त्रेकमक्ते निर्णयः अन्याङ्गे तु कथम् १ र काऽनुपपत्तिरिति चेत्। उच्यते,—

'' पूजावतेषु सर्वत्र मध्याद्व-ध्यापिनी तिथिः "—इति । तथा, '' मध्यद्वे पूज्येस्वय ''—इत्यादि-झाखेरङ्गिनः पूज मध्याङ्के विहितत्येनाङ्गस्यैकमक्तस्यापराङ्कादी माध्यमाणत्यात् ग्रुख्य-कालसम्मवः। मा भूताहकानिषये ग्रुख्यः कालः, मधाना सारेण ग्रुणस्य नेतव्यत्वात्, यदा स्वतन्त्रैकमकेऽपि केनिजिन्न तेन ग्रुख्य-कलासम्मवे गीणकालोऽभ्यनुङ्गायते, तदा किन्नु वन् व्यमन्याङ्गे ।

यज्ञूपवास-प्रतिनिधिरूपमेकमक्तं, तद्रुपवास-तिथौ कार्य्यम् तस्य गौणोपवासत्वात् । अत एव सुमन्तुः,—

" तिथौ यत्रोपवासः स्यादेकभक्तेऽपि सा तथा ''—इहि . न च, ताहशमेव नास्ति,—इति शङ्कनीयम् । उपवास-ः प्रक्रम्य शेगादिना तदशक्तौ छुर्वेतुज्ञया तस्यैकभक्तस्य \* सम्भा त्वात्,—

<sup>\*</sup> गुर्व्वज्ञातस्यैकभक्तस्य,--इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

" अद्यै तान्यव्रतझानि आपो युळं फळं पयः। हविब्रौह्मण-काम्या च गुरोबेचनमीषधम्—"इति शास्त्रात्। इत्येकमक्तानिर्णयः।

## अथ नक्तं निर्णीयते ।

तच, बराहपुराणे धान्यवते पठचते,

"मार्गशीर्षे सिते पक्षे प्रतिपद्या तिथिमेवेत् ।

तस्यां नक्तं प्रकुर्व्यीत रात्री विष्णुं प्रयुजयेत्"—इति ।

अत्र, नक्तशब्दो मोजन-परः काल-परत्वे, 'प्रकुर्व्यीत'—इत्यस्यानन्वयात्। न हि, कालः केनचित् कर्तुं शक्यते। तस्य मोजनस्य,
'रात्री'—इति काल-विषिः। अतो दिवा मोजन-रहितत्वे सित रात्रि-मोजनं वतस्य सक्ष्पम् । अन्यथा, स्वतः प्राप्तस्य रात्रि-मोजनस्य विधान-वैयथ्यात् । तस्य च नक्तमोजनस्य, विष्णु-पूजनमङ्गम्, तत्सिन्ध्यी पठितत्वात्। तथा, होमोऽि तदङ्गम्, 'होमश्च तत्र कुर्वीत'—इत्यमिधानात्। पवश्च सित, प्रधाना-विरोधेन पूजा-होमयोरङ्गयोर्दिवाऽनुष्ठानसङ्गकं भवति। प्रधानस्य च नक्तस्य कालद्वयं मविष्यत्युराणे दर्शितम्,—

" ग्रह्मोंनं दिनं नक्तं प्रवदन्ति मनीपिणः। नक्षत्र-दर्शनात्रक्तमहं मन्ये गणाधिप"—इति। अस्य च काल-द्वयस्याधिकारि-भेदेन व्यवस्थामाह देवलः— " नक्षत्र-दर्शनात्रक्तं ग्रहस्थस्य खुधैः स्मृतस्।

यतेर्दिनाष्टमे भागे तस्य रात्रौ निषिध्यते''—इति । स्मृत्यन्तरेऽपि,—

" नक्तं निशायां कुर्वीत गृहस्थो विधि-संयुतः । यतिश्च विधवा चैव कुर्यात् तत्सदिवाकरम् ॥ सदिवाकरन्तु तत् प्रोक्तमन्तिमे घटिका-द्वये । निद्या-नक्तन्तु विज्ञेयं यामार्द्धे प्रथमे सदा''—इति । रात्रि-नक्त-मोजने व्यासः.—

" त्रिष्ठहुर्त्तं प्रदोषः स्याद्धानावस्तं गते सति । नक्तन्तु तत्र कर्त्तव्यामिति शास्त्र-विनिश्चयः"—इति । तदेवं नक्त-काली व्यवस्थिती । तत्र, नक्तं प्रदोष व्यापि तिथी कार्य्यम् । तदाह बरसः,—

" प्रदोष-च्यापिनी प्राह्मा तिथिनक्तं-त्रते सदा । एकादशीं बिना सर्वा द्युक्ते कृष्णे तथा स्मृता "—इति एकादश्यान्द्र यनक्तं, तत्रोदय-च्यापिनी तिथिप्राह्मा । तः स्कन्दपुराणे,—

" प्रदोष-च्यापिनी प्राह्मा सदा नक्त-व्रते तिथिः । उदयस्था सदा पूज्या हार-नक्त-व्रते तिथिः "—इति । अत्राप्येकभक्त-न्यायेन षोढा विषय-भेदा उत्प्रेक्षणीयाः । मध् ह्रप्रदोषयो रेव भिन्नत्वात् । पूर्वेद्धरेव प्रदोष-च्याप्तौ पूर्व-तिथिप्राह्म परद्धरेव प्रदोष-च्याप्तौ पर-तिथिः । उभयत्र प्रदोष-च्याप्तौ पर-थिरेव । तदाह जावािटः,—

" सदैव तिथ्योरुमयोः प्रदोष-व्यापिनी तिथिः । तत्रोत्तरत्र नक्तं स्यादुभयत्रापि सा यतः "—इति । उभयत्रापि दिवा रात्रौ च सा तिथिविद्यते यतः,—इत्यर्थ उभयत्र प्रदोष-व्याप्त्यभविद्रपि परेव । तदाह जावालिः,— " अतथात्वे परत्र स्याद्स्तादुर्बाग्यतो हि सा ग—इति ।

प्रवेषे तद्यावेडपि, अस्तमयाद्वाग्यतः सा विद्यते, ततः प्राह्मेत्यर्थः । अस्य च, द्विराग्तन्तत्वेन प्रदोष-व्यापिवत्सायक व्याप्तिरपि निर्णय-हेतुर्भवतीत्यनेनाभिप्रायोणार्वागस्तमयादिः क्तम् । दिवारात्रि-व्रतत्वश्च कूर्मपुराणेडभिहितम्,— "प्रदोष-व्यापिनी यत्र त्रिष्ठहर्ता यदा दिवा।
तदा नक्त-वर्त कुर्यात् स्वाध्यायस्य निषेधवत् "— इति।
यदायत्र, प्रदोषकाल-सायङ्कालौ द्वावे प्रयोजकौ प्रतिभासेते,
तथापि प्रदोष-व्याप्तिष्ठित्यः करणः, सायङ्काल-व्याप्तिरनुकरणः,—
इति जावालि-वचनादवगम्यते । तत्र हि, 'अतथात्वे '—इति
प्रदोष-व्याप्त्यभावमून्य तादृश्यासित्येर्प्राह्यत्वे, ' वर्षागस्ताद्
यतः '— इति हेतूपन्यासात् । ईहरो विषये, गृहस्थोऽपि यतिवहिवा नक्तमाचरेत् । तदुक्तं स्कन्दपुराणे,—

" प्रदोप-च्यापिनी न स्यादिवा नक्तं विधीयते । आत्मनो द्विगुणच्छायामतिकामाति भास्कते ॥ तन्नक्तं नक्तमित्याहुनं नक्तं निाशे भोजनम् । एवं ज्ञात्वा ततो विद्वान् सायाद्वे तु शुजि-क्रियाम् ॥ कुटयानक्तवती नक्त-फर्लं भवति निश्चितम् "—इति ।

यजु. सप्तमी-मानुवासरादी सीर-नक्तं विहितं, तत्र पूर्वोक्त-विपयसिन सायङ्गाळ-व्यासिर्धुरूपः करुपः, प्रदोष-व्यासिरचुकरुपः । एतदेवाभिगेत्य सुमन्तः;—

" त्रिप्रहर्त्त-स्पृगेवाहि निश्चि वैतावती \* तिथिः । तस्यां सीरम्मवेत्रांक्तमहन्येव तु भोजनम् "—इति ।

अत्र, सार्यव्याप्तेर्सुरूय-कालत्वात् प्रथमतो निर्देशः, प्रदोष-व्याप्तेरनुकल्पत्वात् पश्चानिर्देशः । इतर-नक्तेषु तु प्रदोष-व्याप्ते-र्च्यतादुत्ताः कृर्वपुराण-चचने सेव प्रथमं निर्दिष्टा, सायङ्काल-व्याप्तिः पश्चानिर्देशने विवेकः ।

तेष्वितर-नक्तेषु प्रदोष-ध्यापि-तिथि-प्रहणेऽपि भानुवासर-पंत्रा-न्त्यादिना गृहस्थस्यापि यदा रात्रि-भोजन-निषेधः, तदा दिवैव नक्तं क्रय्योत् । तथा च भविष्योत्तरपुराणे,—

चैतावती,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

" ये त्वादित्य-दिने ब्रह्मश्रक्तं कुर्वन्ति मानवाः । 🏓 दिनान्ते तेऽपि सुझीरन् निषेधाद्वात्रि-भोजने ग्र—्हाते । व्यक्तिस्य दिना योजने उत्तर्गोऽन्तिमी महर्त्तः सहस्यम् उप

अस्मिश्र दिवा भोजने, उत्तमोऽन्तिमो सुहूर्तः, मध्यम उपा-न्त्यम्, ततः प्राचीनो जघन्यः । एवश्र सत्यन्तिमभाग-त्रिसृहूर्त्वच-नान्सुपपद्यन्ते । रात्रि-भोजनेऽपि घटिका-त्रयसुत्तमः कालः, घटिका-षट्कं मध्यमः कालः । एतदेवाभिमेत्य वचन-द्वमं † स्मर्थते,

" प्रदोषोऽस्तम्यादूर्ध्वं घटिका-त्रयमिष्यते "-इति ।

" त्रिमुहूर्त-पदोषः स्याद्रवावस्तङ्कते सति "-इति ।

निशीय-पर्यंन्तो जवन्यः काळः । 'नक्तं प्रकुर्वति रात्रौ '— इति सामान्येनाभिधानात् । अन्तौर-नक्तेषु साम्येन वैषम्येण वा दिन-द्वये प्रदोषेकदेश-च्याप्तौ, परेखुरेव नक्तं कार्य्यम् । सायङ्गा-छस्य गौणस्य तिचिथ-च्याप्तत्वात् । अत्राप्येकभक्तवदन्याङ्ग-नक्तो-पवास-स्थानीय-नक्तयोर्निर्णयो द्रष्टव्यः ।

यथोक्त-खक्षण-छक्षितयोरेकभक्त-नक्तयोरेकिस्मन् दिने यदा मसक्तिरतदा कथं कर्षव्यम् ? न चैतादश्ची मसक्तिरेव नास्तीति शङ्कनीयम् । भविष्योत्तर-पुराणोक्ते रथसप्तमीव्रते कदाचित्तत्- मसक्तेः । तथा हि, तत्र, तृतीयादिष्ठु सप्तम्यन्तेषु पश्चम्रु दिनेषु क्रमेणैकभक्त-नक्तायाचितोपवास-पारणानि विह्नानि । अत्र, यदा वृतीया याम-त्रय-परिभिता तत ऊर्धश्वतिष्ठीं; तदा मध्याह्न-व्यापि- त्वागृतीयैकभक्तं तत्र प्राप्तं, प्रदोषव्यापित्वाचतुर्थी-नक्तमपि तत्रैव, तथा सति परस्पर-विरोधो द्वापरिदः ।

अत्रोच्यते । एकभक्तस्य प्राथम्यात् प्रवछत्वेन तस्मिन्युरूव-करुप एवाद्यधेयस्तद्विरोधिनि तु नक्तेऽनुकरुपः । स च द्विविधः, दिनान्तरानुष्ठानात् कर्त्रन्तरानुष्ठानाच । यदा चतुर्थी परेद्युर्नृद्धया सार्यकालं व्यामोति, तदा तस्य गौण-काल-व्यापित्वादेक एव कर्ता दिनभेदेन वत-द्वयमनुतिष्ठेत् । यदा चतुर्थी समा क्षीणा वा, तदा गौणकालस्याप्यसम्भवेन पूर्वेद्यरेव भार्य्या-पुत्रादिना कर्त्रन्तरेण तन्नक्तं करणीयम् ।

इति नक्त-निर्णयः।

#### अयाचितं निर्णीयते ।

पूर्वीदाहते सप्तमीव्रते पंचम्यामयाचितं विहितम् । तस्यैकमक्त-बत् प्रतिपदोक्तः काल-विशेष-विधिनास्ति । तस्य याचित-भोजन-निषेध-रूपत्वात । स च निषेध उपवासवदहोरात्रं विषयीकरोति । अतएव सङ्कल्पोऽपि, ' अस्मिन्नहोरात्रे याचितमन्त्रं न भोक्ष्ये ' इत्येवं कर्त्तव्यः । अथ, याचितादन्यदयाचितमित्यमयत्न-छभ्यस्य . पर-दत्तस्य भोजनं विवश्यते, तदाऽपि पराधीनत्वादेव न तस्य काल-विशेषो विधातुं शक्यते । यद्यपि स्वगृहे पूर्व-संचितं वस्तु इदानीमयाचितं भवति, तथापि पूर्वे भयत्र-सम्पादितत्वात्तद्याचि-तमेव । अथवा, निषेधस्य प्रसक्ति-पूर्वकत्वाद्याच्त्रा-प्रसक्तेश्च पर्-द्रव्य-विषयत्वात् \* अयाचित-शब्दोऽपि परद्रव्यमेव विषयीकरोति ।

अत्रायाचित-शब्दस्य यथोक्त-रीत्या द्वावर्थी सम्पन्नी: प्रतिवेधः पर्युदासश्च । तयोः प्रतिषेध-पक्षं प्राजापत्य-कृच्छ्र-व्याख्याने, गौतमो व्यवजहार,—" अथापरन्त्रयहं न कंचन याचेत''—इति। पर्युदास-पक्षं बृहस्पतिव्यवजहार,-

" अहं प्रातस्यहं सायन्त्यहमधादयाचितस् । अहं परन्तु नाश्रीयात् प्राजापत्यं चरन् द्विजः"—इति । स्मृत्यन्तरेऽपि,—

" अयाचिताशी मितभुक् परां सिद्धिमवाप्रुयात् "—इति । मितमोजित्वं दशमासत्वम् । तदुक्तं चतुर्विद्यातमते,--

वाचितवाब्दस्य परह्रव्यक्वियत्वात्,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

" प्रातस्तु द्वादश प्रासा नक्ते पश्चद्शैव तु । अयाचिते तु द्वी चाष्टी प्राजापत्यो विधिः स्मृतः "—इति । तद्य भोज्य-द्रव्यं परकीयमप्रयत्नोपनीतं चेत्येतदुभयं स्मार्च-छिङ्गादवगम्यते । तथा च प्रतिप्रद-पक्तणे याज्ञवल्क्यः,—

" अयाचिताहतं प्राह्ममिप दुष्कृत-कर्मणः "—इति ।

तथा, यतिधर्मेषु उदानाः,

" भिक्षाऽशनमनुद्योगात् प्राक्षेनापि निमन्त्रितम्"। अयाचितन्तु तद्गैश्यं भोक्तव्यं मनुरव्यति "—हति ।

यदि प्रतिषेघो यदि वा पर्श्वदासः, उभयथाऽप्येक्सस्तादिवस्न कालो विशेषणीयः । प्रतिषेधेऽदुष्टेयामावात्, पर्श्वदासे पराधीन-त्वात् । असति तु काल-विशेष-विधी, न कर्म-काल-व्याप्ति-चचनमत्र प्रवक्ते । तथा सति, किं " पौर्वाह्निकास्तु तिथयः "—इति वचन्नेन परा आह्या, किं वा, 'युग्माप्ति' वाक्येन पूर्वा १ इति वीक्षायां, युग्मवाक्यस्य तिथि-विशेषविषयत्वाद्वसरणं न्याय्यम् । अनेनैव न्यायेन प्रतिपद्प्ययाचिते पूर्व-विद्धेव प्राह्या । अयाचि-तस्य नियमक्षरत्वात् ।

" द्वितीयाऽऽदिक-युग्मानां पूज्यता नियमादिषु "— इत्युक्तत्वात् ।

प्रतिपद्धपवासैकमक्तनकायाचितानि निर्णातानि । तत्र, शुक्रप-तिपत्पूर्व-विद्धोपोष्या कृष्णा प्रतिपद्धचर-विद्धा । एकमक्त-नक्तयोः सर्वोद्ध तिथिष्ठ मध्याह-प्रदोष-च्यास्या निर्णयः । अयाचितस्य प्रातिस्वक-काल-विद्येष-विध्यभावात् उपवासवत् शुक्र-कृष्ण-प्रति-पद्मी पूर्वोत्तर-विद्धं प्रहीतव्ये,—इत्येतावद्यस्थितम् ।

इत्ययाचित-निर्णयः ।

अत्र, ' प्राक् केनाप्यनिमन्त्रितम्,—इति प्रन्थान्तरे पाठः ।

# अथ प्रतिपद्दान-व्रतानि निर्णीयन्ते ।

भविष्योत्तरप्रराणे दानं पठचते,---

" प्राति पत्सु द्विजान् पूज्य पूजियत्वा प्रजापतिस् । सौवर्णमरविन्दश्च कारियत्वाऽष्टपत्रकम् ॥ कृत्वा त्वीदुम्बरे पात्रे सुगन्धि-वृत-पूरिते । पुष्पेर्धेपै: पूजियत्वा विमाय मतिपाद्येत "-इति । ब्रह्मपुराणे फलवर्त पठचते,—

मासि भाद्रपदे शुक्के पक्षे च प्रतिपत्तिथी । नैवेचन्तु पचेन्मीनी षोडश-त्रिगुणानि च ॥ फलानि पिष्टपकानि दद्याद्विपाय पोडश । . देवाय षोडशैतानि दातव्यानि प्रयत्नतः ॥

भुज्यन्ते पोडश तथा वतस्य नियमाशया ां "—इति । एवमन्यान्यपि दान-त्रतान्युदाहरणीयानि । तानि च सर्वाण्यु-त्तर-विद्धायां प्रतिपदि कर्त्तव्यानि । तेषां दैवत्वात् । तदाह बृहदु-याज्ञवल्क्यः,

" पौर्वाह्मिकास्तु तिथयो दैवे कार्य्ये फलप्रदाः "—इति । यद्ययेतत्तिथि-सामान्यमुपजीव्य प्रवृत्तं, तथापि प्रतिपदि बाध-क्राभावात् तत्र प्रवर्त्तते । न चात्र युगम-वाक्यं बाधकम्, तस्य तेथिविशेषसुपजीव्य प्रवृत्तस्यापि कर्म-काल-व्याप्ति-वाक्यात ुर्बेलत्वात् । तिथिरङ्गं कर्माङ्गि ततः प्रवलमिति पूर्वमुक्तम् । कर्मnल-व्याप्तिं च वृद्धयाज्ञवल्क्य आह,—

" कर्मणो यस्य यः कालस्तत्काल-व्यापिनी तिथिः। तया कर्माणि कुर्वीत हास-वृद्धी न कारणम् "--इति ।

फलानि चेष्टपक्कानि,—इति वि० पुस्तके पाठः । † नियमाश्रयाः.—इति वि० त्तके पाठः ।

स्कन्दपुराणेऽपि,---

"यस्मिन् काले तु यत्कर्म तत्कालव्यापिनी तिथिः। तया कर्माणि कुर्वीत हास-दृष्टी न कारणम्"—-इति । गाग्योऽपि,—

" यो यस्य विहितः कालस्तत्काल-व्यापिनी तिथिः।

तया कर्माणि कुर्वीत हास-बृद्धी न कारणम्'—रात । कर्म-कालश्च दान-व्रतयोर्दैवत्वेन पूर्वाक्कीऽवगन्तव्यः । " पूर्वाक्की वै देवानाम्"—राति शाखात् । एकमक्त-नक्तयोर्दैवत्वेऽपि प्रतिप-दोक्तकाल-विशेष-शास्त्रेण सामान्य-रूपं पूर्वाक्व-शास्त्रं वाध्यते ।

नत्वेवं प्रकृतयोदीनव्रतयोः किश्चिद्धाधकमस्ति ।

अहः पूर्वो भागः पूर्वाहः । स च, पश्चधा विभाग-पक्षे सुदूर्त्त-त्रयात्मकः प्रातःकालः । बतुर्द्धा विभाग-पक्षे सार्द्ध-प्रहरात्मकः । त्रिधा विभाग-पक्षे पश्चमुदूर्त्तात्मकः । द्वेधा विभाग-पक्षे सार्द्धस्त्र-सुदूर्तात्मकः । पश्चद्द्याः विभाग-पक्षेऽप्यर्थात्त्येव सम्पद्यते । यद्यपि बहुशाक्षासुरोधेन पंचधा विभाग प्वात्र आहाः,—इति पूर्व-सुक्तम्, तथापि बहुकर्त्तव्योपतयोदीन-त्रतयोसुदूर्त-त्रय-मात्रेणातु-साद्ध-सार-सुदूर्तिपि कर्म न समाप्यते, तत्र क्रुत्को दिवसोऽप्यभ्य-सार्द्ध-सार-सुदूर्तिपि कर्म न समाप्यते, तत्र क्रुत्को दिवसोऽप्यभ्य-सुद्धायते । अत्रपत्र देवलः,—

" यां तिथि समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः । सा तिथिः सकला क्षेत्रा स्नान-दान-जपादिषु''—इति । व्यासोऽपि.—

" उद्यन्नेव सविता यां तिथि प्रतिपद्यते । सा तिथिः सक्तला झेया दानाध्ययन-कर्मेषु"—इति । भविष्योत्तरपुराणेऽपि,—

" व्रतोपवास-नियमे घटिकैका यदा भवेत्। सा तिथिः सकला द्वेया पित्रर्थे चापराह्निकी''—हाति। पद्मपुराणेऽपि,---

" व्रतोपवास-नियमे घटिकैका यदा मवेत् । उद्ये सा तिथिस्तत्र विपरीता तु पैत्रके"—इति ।

स्कन्दपुराणेऽपि,—

" व्रतोपवासदानादी\* घटिकैका यदा भवेत् । उदये सातिथित्रीद्या विपरीता तु पैतके"—इति ।

विष्णुधर्मीत्तरेऽपि,---

" त्रतोपवासम्नानादौ घटिकैका यदा भवेत् । उदये सा तिाथेर्प्राह्मा श्राद्धादावस्तगामिनी'—इति ।

उदयं सा तिथित्रोद्धा श्राद्धादावस्तगामिनी''—इति । बौधायनोऽपि,— '' आदित्योदय-चेळायां याऽल्पापि च + तिथिमैवेत् ।

पूर्णो इत्येव मन्तव्या प्रभूता नोद्यं विना ''—हित । नन्त्यस्वेवं कृत्सादिवसाभ्यजुज्ञा, तथाप्युत्तर-विद्धायास्तिवेर्ग्रहणे कियत्परिमाणप्रदये अपेक्षणीयामिति विवेचनीयम् । तत्र, बौधा-यनेन 'अल्पापि '—इत्यमिधानात् निमेषमात्रं प्रतिभाति । तथा व्यासवाक्ष्येऽपि प्रतिमाति । ' उदयन्नेव '—हत्यमिधानात् । भविष्योत्तरप्रराणादिवचनेषु घटिकामात्रं प्रतीयते । वचनान्तरे तु विष्णुधर्मोत्तरबोधायन-प्रोक्ते घटिका-चतुष्टयं प्रतिभासते ।

तथाच पठचते,— " उदिते दैवतं भानौ पित्र्यं चास्तमिते खौ।

द्विसुहूर्त्तं त्रिरह्नश्च सा तिथिईव्य-कव्ययोः ''--इति ।

अस्यार्थः । मानाद्धदिते सत्युत्तरकालेड्यां सुहूर्त-इयं दैवतम्, तर्हिमश्रास्तमिते ततः पूर्वकालीनमही सुहूर्त्त-त्रयं पित्यम् । अत-स्तावत्काल-व्यापिनी या तिथिर्भवति, सैव क्रमण हृव्यकृत्ययोग्री-ह्या—इति ।

<sup>#</sup> झानारी,—इति वि॰क॰पुस्तकवोः पाठः । + वा स्वल्पापि,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

अत्रोच्यते । ' पौर्वाह्निकाः '—इति वचनेन दैवे पूर्वाह्न-व्याप्त्यभिधानात् पूर्वोह्नस्य पंचधा विभक्तस्य सुरूयत्वाद्धदिते भानी त्रिसहर्षा तिथिब्रहीतव्या । युष्ठ दशेणोक्तम्,—

" त्रिमुहूर्त्ता न कर्त्तव्या या तिथिः क्षय-गामिनी । द्विमुहूर्त्ताऽपि कर्त्तव्या या तिथिश्वद्धि-गामिनी "—इति ।

तत् न त्रिमुहूर्त-व्याप्तेश्वीधकं, प्रस्तुतोपीद्वस्तकसेव । तथा हि, प्रतिपेधः स्वेत्र प्रतासि-पूर्वकः , प्रसाक्तिश्वात्र यथोक्त-रीत्या पौवा-ह्विक्तवाक्याद्वा , त्रिमुहूर्त-वेधामिधायि-पैठीनासि-वाक्याद्वा भवाते । तच्च प्रसक्तं त्रिमुहूर्तत्वं, सम-तियो वाधकाभावात् तथेव व्यवति-ष्ठते । तिथि-क्षये त्विधकः व्याप्ति-विधित्सया प्रतिपिच्यते । अतस्तत्र चतुर्थामुहूर्त-प्यार्थिनो तिथिप्रश्चा । तिथि-साम्यवत्तिथि-चृद्धाविप मुहूर्त्तवप्रमेव मुख्यम् । मुहूर्त-द्वय-स्वनुकरणः । एतदेव सूचियतुं

' द्विमुहूर्तोऽपि '—इत्यापि शब्दः पठ्यते ।

नन्वत्र, क्षय-बृद्धचुपजीवनेन निर्णयः क्रियते । स चानुपपन्नः, व्यासवाक्ये हास-बृद्धि-चोद्नायाः पित्र्य-विष्यत्वाभिधानात्,

" एकोद्दिष्टादि वृद्धचादौ हास-वृद्धचादि-चोदना "—

इति हि पूर्वभुदाहतम् । दान-त्रते च दैवे, अतः कथमनयार्हेन्द्र-श्रवाभ्यां निर्णयः । किंचोदाहत-याज्ञवरक्य-स्कन्दपुराण-गामर्थ-वचनेषु ' हातवृद्धी न कारणम् '—इत्युक्तम् । तत्कथमत्र, हात-वृद्धचोर्निर्णय-कारणत्वम् । अत्रोच्यते । सन्ति ह्यन्यानि हास-वृ-द्धि-याक्यानि । तत्रोज्ञना,—

" सर्वे दर्पस्तया हिंसिखिविधन्तिय-उक्षणम् \*। सर्व-दर्पे परी कार्ये हिंसः पूर्वत्र युज्यते † »—इति । मिष्योत्तरेऽपि —

" लर्गे दुपैस्तथा हिंस्रास्त्रिविधान्तिथि-छक्षणम् ।

सर्व-दुपी परो कार्य्यी हिंस: स्यात पूर्वकालिक: n— इति । ब हिंसा त्रिविधं तिथिव्हरणम्,—इति वि॰ पुस्तके पाट:। एवं परत्र। † हिंसा स्थात पूर्वकालिको,—इति वि॰ पुस्तके पाट:। एवं परत्र। पितामहोऽपि,---

" खर्वे। दर्पस्तथा हिंस्नस्छिविधन्तिथि-लक्षणम् ।

सर्व-द्र्षों परी पूज्यों हिंसः स्यात् पूर्वकालिकः "—इति सर्वः साम्यम्, अरुपसयो वा । दर्षो दृद्धिः । हिंसः अधिः क्षयः । एतैः स्वादि-वाक्यैः सह यस्मिन् विषये युग्मादि-वाक्यर विरोधः मामोति, तत्र दैव-पित्र्य-भेदेन व्यवस्थापकं व्यास-वाक् न तु मकुतयोः क्षय-चृद्धयोः पित्र्य-विषयस्व-मतिपादकम् । याः वस्क्यादि-वचनेष्वपि कर्म-काल-व्याप्ति-शास्त्रस्य सर्व-दर्पाः शास्त्रस्य च विरोधे माप्ते सति, कर्म-काल-व्याप्ति-शास्त्रस्य प्रावस्य सुच्यते, न तु मकुतयोः क्षय-चृद्धयोर्निर्णयहेतुस्वं प्रतिपिध्यते ।

ननु, व्यासः सर्वादिवाक्यानि पिन्य-विषयत्वेन सङ्कोचयामास् याज्ञवल्क्यादयस्तु पिन्ये कर्म-काल-व्याप्त्या सर्वादि-वाक्यान्य बाधन्त + । इन्तैवं निर्विषयत्वमेषां प्रसञ्येत । इति चेत् । मिः यदा पूर्वोत्तर-दिनयोः पिन्य-विषय-कर्म-काल-व्याप्तिः समान यदा वा दिनद्वयेऽपि कर्मकाल-व्याप्त्यभावस्तत्रोभयत्र स्ववंित वाक्यौर्निर्णेतुं शक्यत्वात् ।

आस्तां प्रासिङ्गकी सर्वादिनाक्यिवन्ता । प्रकृते ह, स्र्यांद्रं सुद्ध्त-त्रय-व्यापिनी प्रतिपद्दान-त्रतयोग्रद्दीतव्या। एउं च सति उद् यमात्र-व्यापिनशास्त्रं च वैश्वानराधिधित्रर णन्यायेनावयुत्यानुवाद-रूपतया त्रिमुद्द्त्तं-व्याप्ति प्रशंसन्ति । अवया यदा प्रवेश्वरुद्यानस्वार्णे परित्यज्योपि सर्वत्र व्यामोति परेशुरुद् यकालमात्रं व्यामोति त्रत्वामुद्द्यान्तर-प्राविन्यामुख्यायासिमुद्द् केव्याप्तेर्विनद्वयेऽप्यभावेन द्वयोर्गेप दिनयोर्गोणकालस्वं सति वि प्राक्षामिति वीक्षायां \* पूर्वदिने कर्म-काल-व्याप्तेर्भृयस्त्यान्तर्स्यः

<sup>्+</sup> सर्वादिवाक्वानि पिच्यविषयात्यवायत्त्र,—दिति वि॰ पुस्तके पाठः । व यथायोग्य विषारिव्यक्तिस्त्रेया । नापि पक्षस्य क्षयद्वक्रिन्यां निर्णयो युग्यते, तमान्युक्तयोपस्मापारे द्यार्थ्यायात् । यदा शुक्रपक्षस्य,—दःयधिकः पाठः वि॰ पुस्तके ।

अहुणं न्यायवः प्राप्तम् । केनापि निमित्तेन तत्र प्रत्युहे सति परेखुः कर्म-काल-च्याप्ति-सम्पादनाय पूर्णत्वमभिधायोदय-विहीनस्य च्या-प्तिबाहुरुयस्य हेयत्बोक्ति-च्याजेन तदेव प्रशस्यते;

" आदित्योदय-बेळायां याऽरुपाऽपि च तिथिभवेत् । पूर्णो इत्येव मन्तव्या प्रभुता नोदयं विना''—इति ।

यदा पूर्वेद्धः सङ्गवमारभ्य परेद्धरुदयात् प्रागेव तिथि-क्षय-वज्ञात् प्रतिपरतमाप्ता, तदा यद्यपि दिनद्रये सोदय-मुहूर्त्त-त्रयं नास्ति तथापि पूर्वेद्धरेवाद्धरेयम् ।

" सा तिथिः सकला ह्रेया यस्यामस्तामितो रविः"—इति । वचनेन सम्पाद्यायाः सोदय-त्रि-पुहूर्त्ताया व्याप्तेविद्यमानस्वात् । परेद्युस्तादश्या अप्यभावात् । यदा पूर्वेश्वरुद्यमारभ्य परेशुरूद्या-दूर्वं ग्रहूर्त्त-त्रयं वर्द्धते, तदानीं यद्यपि द्वयोदिनयोः सोदय-त्रि-प्रहूर्व्वव्याप्तिरस्ति तथापि पूर्वेशुरेवानुष्ठानम् । अस्तमय-व्याप्तेर-धिकत्वात् । अत्पय पद्यशुराणेऽभिहितम्,—

" व्रते स्नाने तथा नक्ते पितृकार्य्ये विशेषतः । यस्यामस्तं गती भादुः सा तिथिः पुण्यमाग्मवेत्"—इति । नन्वास्तां सोदय-त्रि-मुहूर्त्त-च्याप्तिरस्तमय-च्याप्तिश्च, निर्णयस्तु गुक्ककृष्ण-पक्षाभ्यां भविष्यति । तथा च मार्कण्डेयः—

'' शुक्कपक्षे तिथिप्रोद्या यस्यामभ्युद्धिते रविः । कृष्णपक्षे तिथिप्राद्या यस्यामस्तमितो रविः''—इति । वेष्णुधर्मोत्तरेऽपि,—

" वर्षमानेन्दु-पक्षस्य उदये पूज्यते तिथिः । यदा चन्द्रः क्षयं याति तदा स्यादापराह्निकी»—इति ।

भयन, पक्षस्य वृद्धि-सयाभ्यां निर्णेतव्यम्।तथा च वृद्धवसिष्ठः,---

" वर्द्धमानस्य पक्षस्य उदये पूज्यते तिथिः । यदा पक्षः क्षयं याति तदा स्यादापराह्मिकी"—इति । बौधायनः,

" सा तिथिस्तच नक्षत्रं यस्यामभ्युदितो रविः । वर्द्धमानस्य पक्षस्य हानी त्वस्तमयं प्रति"—इति ।

अत्रोह्यते । न तावत् शुक्रपक्ष-कृष्णपक्षास्यां निर्णयः संम-वित । तथा सति, वद्व-वयन-वाध-ससङ्गत् । तथा हि,—यानि वयनानि पूर्व-विद्धायां शुक्रप्रतिपदि उपवास-विधायकानि पूर्वसुद्धा-हतानि, तानि वाध्येरन् । तथा, कृष्ण-प्रतिपदः पर-विद्धाया उपो-ष्यत्वं पर्व निर्णीतं, तच विपरिवर्तेत । एवमेकमक्तादावि प्रथा-योग्यं विपरिवृत्तिकत्रेया । नापि पक्षस्य क्षय-वृद्धिस्यां निर्णयो युज्यते । तत्राप्युक्तदोपस्यापरिहाय्यत्वात् । यदा शुरुकपक्षितिथि-वृद्धया षोडदादिनात्मको भवति, तदा भवन्मते पर-विद्धायां शुक्र-प्रति-पशुपवासः प्राप्नोति । कृष्णपक्षस्य तिथि-क्षय-वशाचतुर्दश-दिनात्म-कत्त्वे पृष्ठं-विद्धायां कृष्णपत्रिपशुपवासः प्राप्नोति । एवं वाधान्तरसुन्ने-यम् । अस्ति च शुक्र-कृष्ण-पक्ष-वाक्ष्यस्य विनाऽप्यन्य-वाधं विषय-विद्येषः ! तथाश्राङ्करता समर्थते.—

सम्पूर्णा दशमी कार्च्या परया पूर्वचाऽथवा ।
 युक्ता न दूषिता यस्मादिति सा सर्वतोसुखी''—इति ।

चुक्ता न दूरिता वस्सादित सा सवतास्त्रता — इति । तत्र शुक्त-कृष्ण-पक्षास्यां व्यवस्था कर्त्तव्या । पक्ष-मृद्धि-सय-वाक्यमिप पूर्वण समान-विपयतया व्याख्येयम् । वद्धास्त्रक्ष इत्स्य चन्द्रस्य या पक्षस्तस्येति योजनीयम् । तथा सति, शुक्कपक्ष इत्युक्तं भवति । यदा पक्षः क्षयं चाति,—इत्यापि पक्ष-निविद्धक्ष-द्र-स्यं यातीति व्याख्याने कृष्णपक्ष इति क्रस्यते । अतो यथोक्त-सोदय-त्रिमुद्दक्त-व्याप्ति-कृतो निर्णयः सुस्थितः ।

अन्नाप्येकभक्तगत् पोढा भियते । उदयकाले पूर्वेत्रुरेव त्रिमुहूर्ष-व्यापिनी, परेन्छरेव त्रिमुहूर्षच्यापिनी, उभयन्नापि त्रिमुहूर्षच्यापिनी, नोभयत्र त्रिमुहूर्षस्पार्शनी, उभयत्र साम्येन वैषप्येण वा त्रिमुहूर्ष-वर्षिनी, प्रकटेशवर्षिनी चेति । अत्र, प्रथमपन्ने संडतिथित्वामाना- न्नास्ति सन्देहः । तृतीयादिषु चतुर्षु पक्षेषु अस्तमय-व्याप्तेः कर्मका बाहुल्यस्य च लाभात् पूर्वेद्यरेवानुष्ठानम् । द्वितीयपक्षे तु क्षयगाि निष्ठहृत्तीमप्युत्तर-विद्धां परित्यज्य पूर्वेद्यरेवानुष्ठानम् । द्वाद्विगाि साम्ये च परेद्यारिति निर्णयः । इष्टचङ्गभूता प्रतिपत्पर्वानित् वक्ष्यते । उक्तान्युपवासैकभक्तायाचितदानव्रतानि प्रतिपदिवचािण तावता दैव-विषयो निर्णयः सुस्थितः ।

इति दान-व्रत-निर्णयः ।

### अथ पिञ्यं निर्णीयते ।

तत्र, सामान्येनापराज्ञिक-मतिपादि पित्र्यं विहितम् । "मृतिपत् सैव विज्ञेया या भवेदापराज्ञिकी । देवं कर्म तथा ज्ञेयं पित्र्यं वा मनुराज्ञीत् "— इति हि व्यास-वाक्यं पूर्वेग्रदाहृतम् । पित्र्यं च द्विविधं एके हिष्टं पार्वेणं च । तयोः स्वरूपमाहृ कृष्यः —

" एकसुद्दिस्य यच्छाद्धमेकोहिष्टं प्रकीर्तितम् ।

त्रीजुद्दिस्य तु यत्ताद्धि पार्व्यणं सुनयो विदुः "—इति । तत्र, प्रतिपदि स्तरस्य मासान्तरः चार्तिन्यां प्रतिपद्येकोद्दिष्ट-रू मासिकं प्रसक्तम् । संवत्सरान्तरः चार्तिन्यां तस्यां प्रतिपदि पार्वण रूप-मान्दिकं श्राद्धं प्रामोति । तत्र मासिकस्य तद्दिन-कर्त्तन्यता माह् याज्ञवल्क्यः,—

" चुतेऽइति द्ध कर्त्तव्यं प्रतिमासन्द्ध वत्सरम् । प्रतिसंवत्सरं चैव आद्यमेकाद्दोऽइति "—इति । तेषां च मासिकानामेकोहिष्ट-रूपत्वं पैठीनसिराह,—

" षाण्मासिकाब्दिके श्राखे स्याता पूर्वेद्यरेव ते। मासिकानि स्वकीये तु दिवसे द्वादशेऽपि वा॥ सिपण्डीकरणाद्वीक् कुर्वेत् श्राद्धानि पोडश्च ।
एकोदिष्ट-विधानेन कुर्य्याच्छ्रात्धानि तानि तु "—इति ।
अयमर्थः,—ऊनपाण्मासिकं सप्तम-मास-गत-मृताइ-दिनात्
पूर्वेद्युरकुष्टेयम् । ऊनान्दिकश्च द्वितीय-तस्तरादेन्द्रेताइ-दिनात् पूर्वेद्युरकुष्टेयम् । सासिकानि तु तत्तन्मास-मृताइ-दिनेऽद्युष्टेयानि । स पव कुरुव्यः करुपः । यदा तु द्वादशादि सिपण्डीकरणं, तदा तस्माय-पूर्वे यस्मिन् कस्मिन्नपि वा दिने मासिकान्याकुष्यानुष्टेयानि । सोऽयमनुकरुपः । पक्षद्वयेऽप्येकोदिष्ट-विधानमेव, न तु पार्वण-विधानम्,—इति ।

अत्रेर्दे चिन्त्यते । किमेकोहिष्टेष्वपराह्न-व्यापिनी तिथिप्रोह्या, किंवा सायाद्व-व्यापिनी, उतास्तमय-व्यापिनी, अहोस्विन्मध्याद्व-व्यापि-नी?—इति । न चात्र पक्षान्तराणि सम्भाव्यन्ते, तत्प्रापकाभावात् ।

नतु, युगाप्ति-वाक्यं, तिथि-हास-वृद्धि-वाक्यं, शुक्क-क्रष्ण-पक्ष-वाक्यं, पक्ष-शय-वृद्धि-वाक्यं, कर्म-काळ-व्याप्ति-वाक्यं वा, पक्षांतरप्रापकं भविष्यति । मैवं, पक्ष-शय-वृद्धि-वाक्यस्य शुक्क-क्रष्ण-पंक्ष-परवेन व्याख्यातत्वात् । शुक्कादि-वाक्यन्तु पूर्वोत्तरयोत्तिकथ्योः शास्त्रात्तराश्यां प्राप्तिसम्ये सति पुरुषेच्छा-निवारणाय व्यवस्था-पक्षमित्युक्तम् । तिथि-हासवृद्धी तु कर्म-काळेन वाध्येते । कर्म-काळ-वाक्ये साक्षादेव 'हास-वृद्धी न कारणम् '—इत्युक्तत्वात् । युग्मवाक्यन्तु न पिच्य-विषयम् । कर्मकाळश्चेकोदिष्टस्य नाद्यापि निर्णीतः । अतो न पक्षान्तर-सम्भवः ।

उपन्यस्तेषु तु पक्षेषु प्रथमन्तावत्सामान्य-विशेष-शास्त्राभ्याम-पराह्यव्यापिनी प्रतिभाति ।

" आपराक्षिकास्तथा ज्ञेयाः पित्रर्थे द्व द्वाभावहाः "— इति हि निगम-वाक्यं पूर्वेद्धदाहृतम् । हारीतोऽपि,— अपराह्वः पितृणान्तु याऽपराह्वात्रुयायिनी । सा प्राह्मा पितृकार्ये द्व न पूर्वोऽस्तातुयायिनी \*"—इति ।

<sup>\*</sup> न पूर्वाहानुयायिनी,-इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

बृहन्मनुरापः,

" यस्यामस्तं रविर्याति पितरस्तासुपासते । तिथिन्तेभ्यो यतो दत्तो हापराह्यः स्वयम्भुवा "-इति । तदेत्सामान्य-शास्त्रं, तिथिमात्रमुपजीव्य प्रवृत्तत्वात् ।

" प्रतिपत्सैव विज्ञेया या भवेदापराह्निकी ''—

इति तु विशेष-शास्त्रं, तिथि-विशेषोपजीवनेन प्रवृत्तत्वातु । ताभ्यासुमाभ्यां ज्ञास्त्राभ्यां प्रथमपक्ष उत्तिष्ठति । द्वितीय-पक्षेऽप्यस्ति शास्त्रद्यम् । वीधायनः,—

" उदिते दैवतम्मानी पित्र्यश्चास्तमिते खी । द्विसहुर्ते त्रिरह्नश्च सा तिथिईव्य-कव्ययोः''—इति ।

वचनार्थस्तु पूर्व व्याख्यातः । तदेतत्सायाद्ध-व्याप्तेः सामान्य-शास्त्रम् । विशेषस्तु पैठीनसिना दर्शितः,-

" पश्चमी सप्तमी चैव दशमी च त्रयोदशी। प्रतिपन्नवमी चैव कर्तव्या सम्मुखी तिथिः"-इति ।

न चात्रापि प्रतिपदः साम्मुरूयमात्रं प्रतीयते, न तु सायाह्न-याप्तिः,—इति शंकनीयम्।

" सम्मुखी नाम सायाद्ग-व्यापिनी दृश्यते यदा"— इति स्कन्दपुराणे साम्मुख्यस्य व्याख्यातत्वात् । अस्तमय-पापित्वपक्षो बृद्धयाज्ञवल्क्येन दर्शितः,—

" देवकार्ये तिथिर्ज्ञेया यस्यामभ्युदितो रविः ।

पितृकार्य्ये तिथिर्ज्ञेया यस्यामस्तमितो रविः "---इति । तथा, दान-क्रियायासुदाहतेषु घटिका-व्याप्ति-वाक्येष्वस्तमये टिका-च्याप्तिः पित्र्ये पदार्शिता । तदेतदुप-यस्तं पक्ष-त्रयमेको-ष्ट-पार्वणविषयं, पित्र्य-कर्म-सामान्यमुपजीव्य प्रवृत्तत्वात् । कोदिष्टे तु चतुर्थः पक्षो वाचनिकः । तथा च वृद्धगौतमः \*,---

<sup>&#</sup>x27;वृद्ध '—इति नास्ति सु॰ पुस्तके।

" मध्याद्ध-व्यापिनी या स्यात् सैकोद्दिष्टे तिथिर्भवेत् । अपराह्म-ठ्यपिनी या पार्वणे सा तिथिभवेत"—इति ।

शिव-राघव-संवादेऽपि .---

" मध्याद्व-व्यापिनी या स्यात् सैकोदिष्टे तिथिभवेत्"—इति । कर्म-काल-व्याप्ति-शास्त्रेणाप्ययमेव चतुर्थः पक्षः प्राप्यते । मध्याहस्यैकोहिष्टे कर्म-कालत्वात् । तथा च हारीत-शातातपी,---

" आमश्राद्धन्तु पूर्वाह्ने एकोदिष्टन्तु मध्यमे । पार्वणश्चापराहे तु मातर्वृद्धि-निमित्तकम्"-- इति ।

स्मृत्यन्तरश्च,---

" प्रवृत्ति दैविकं श्राद्धमपराह्ने तु पार्वणम् ।

एकोहिष्टन्त मध्याहे पातर्वृद्धि-नित्तिकम्'--इति । व्यासः,

एकमुद्दिश्य यच्छ्राद्धं दैव-हीनं विधीयते । एकोदिष्टन्तु तत्त्रोक्तं मध्याहे तत्त्रकीर्त्तितम्" -इति । मध्याद्वश्च, सप्तमाष्टमनवम-सुहूर्त्तात्मकः । ते च सुहूर्ता गान्धर्व-कुतप-रोहिण-संज्ञकाः ।

तत्रैकोदिष्टस्योपकमे कुतपस्य पूर्वोत्तरमागाविच्छया ल्पितौ । तदाह व्यासः,---

" कुतप-प्रथमे भागे एकोद्दिष्टमुपक्रमेत् ।

आवर्त्तन-सभीपे वा तत्रीव नियतात्मवान्"--इति । समाप्ति-कालमाह श्लोकगौतमः,---

" आरभ्य कुतपे श्राद्धं कुर्व्यादारोहिणं बुधः ।

विधिज्ञो विधिमास्थाय रौहिणन्तु न छंघयेत्''—इति । तदेवं कुतप-राहिणयोर्मध्याह्न-गत-मध्यम-चरम-भागयोः कर्म-काळत्वेन व्यवस्थितयोः सत्तोस्तन्मुहूर्त्त-व्यापिनी तिथिरेकोदिष्टे ग्रहीतव्यति स्थितम् । अत्राप्येकमक्तवद्भेदा अवतारणीयाः । तत्र पूर्वेद्धरेव परेद्धरेव वा मध्याद्ध-व्याप्तिरित्यनयोः पक्षयोर्ने कोऽपि

सन्देहः । उभयत्र तद्यापित्यं, तत्-संस्पर्शभावा वेत्यनयोः पक्षयोः पूर्वेद्युरेवानुष्ठानम् । तथा सित पूर्वेदाहतान्यपराह्मसायाह्यास्तमयन्यासि-विषयाणि पित्र्यसामान्य-वचनान्यनुष्रहीतानि भविष्यन्ति । उभयत्र साम्येन एकदेशव्यासी सर्वादि-वाक्यं द्रष्टव्यम् । तच पार्वण-प्रस्तावे योजयिष्यते । वेपम्येणेकदेश-व्यासी तु यदा पूर्वेद्युर्भहती, तदा महत्त्वानुग्रहाच पूर्वेद्यापि तदा पर्द्युरेव महती, तदा सामान्य-वास्त्रप्रदेशित महत्त्रोत्वान्यापित्रप्रिवानुष्ठानं द्रष्टव्यम् ।

इत्येकोहिष्ट-निर्णयः।

## अथ पार्वण-श्राद्धं निर्णीयते ।

पर्वण्यमावास्यायां यद्विहितं, तत्पार्वणम् । तच तत्काळश्च ज्ञा-तातप आह.—

" दर्शश्राद्धं तु यत्मोक्तं पार्वणं तत्मकीर्त्तितम् । अपराक्षे पितृणान्तु तत्मदानं विशिष्यते''—इति । यद्यप्येतादशं पार्वणं प्रतिपदि न प्रामोति, तथापि तद्विकृति-रूपतया त्रिपुरुषोद्देशेन कर्त्तव्यस्याब्दिकःकाम्य-श्राद्धादेः पार्व-गत्वं व्यवहर्तुं शक्यम् । अतप्य काण्य-वाक्यं पूर्वेद्धत्तृतम्ः

" त्रीनुहिश्य तु यत्ति पार्वणं सुनयो विदुः"— इति । तथा सति, प्रतिपदि सृतस्य वत्सरान्तरे तन्मास-तत्पक्ष-वर्तिन्यां

गतिपद्याञ्चिकरूपं पार्वणं प्रामोत्येव । एतस्यार्थस्य प्रापकं वचनं मलमासमस्तावे दार्शितम्,—

" मास-पक्ष-तिथि-स्पृष्टे यो यस्मिन् म्रियतेऽहिन । मत्यबद्दत्तु तथाभूतं क्षयाहन्तस्य तं विदुः''—इति । जहापुराणेऽपि,-

" प्रतिसंवत्सरं कार्य्य मातापित्रोर्म्हतेऽहनि । पितृब्यस्य त्वपुत्रस्य\* भ्रातुज्येष्ठस्य चैव हि"—इति । काम्यन्तु पार्वणमपरपक्षे सर्वासु तिाथेषु प्रत्येकं विहितम् ।

तथा च याजवल्क्यः,---

" कन्यां कन्यावेदिनश्च पशून् वै सत्सुतानापि । द्यूतं कृषिश्च वाणिज्यं दिशंफैकशफास्तथा ॥ ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रान् स्वर्णरूप्ये सकुप्यके । ज्ञातिश्रेष्ठचं सर्वेकामानामोति श्राद्धदः सदा ॥ मतिपत्प्रभातिष्वेकां वर्जायत्वा चतुर्दशीम् ।

शस्त्रेण तु हता ये वै तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ''—इति। मार्कण्डेयोऽपि,-प्रतिपद्धन-लाभाय द्वितीया द्विपद-प्रदा । वरार्थिनी ततीया च चतुर्थी शत्रुनाशनी ॥ श्रियं प्राप्तोति पश्चम्यां पष्टचां प्रज्यतमो नरः । गाणपत्यं च सप्तम्यामष्टम्यां वृद्धिमुत्तमाम् ॥ श्रियं नवस्यां प्रामोति दशस्यां पूर्णकामताम् । वेदांस्तथाऽऽमुयात् सर्वानेकादश्यां कियापरः ॥ द्वादस्यां जयलामश्च प्राप्तोति पितृपूजकः। पूजां मेध्यां पशून वृद्धिं स्यातन्त्र्यं पुष्टिमुत्तमाम् ॥ . दीर्घमार्युधनैश्वर्यं कुर्वाणस्तु त्रयोदशीम् । अवामोति न सन्देहः श्राद्धं श्राद्धपरो नरः ॥ युवानः पितरो यस्य मृताः शस्त्रेण वा हताः । तेन कार्यं चतुईश्यान्तेषां तृप्तिमभीप्सता ॥ श्राद्धं कुर्वन्नमावास्यां यत्नेन पुरुषः शुचिः ।

सर्वोत्त कामानवामोति श्राद्धकृत्पुरुषः सदा ''-इति ।

पितृब्बस्याप्यपुत्रस्य,— इति वि॰पस्तके पाठ: ।

अतो विक्कृतिरूपं पार्वणं सम्मान्यते प्रतिपदि । तस्य च पार्व-गस्योचितां तिर्षि निर्णेद्धं प्रथमतो विधि-निषेध-रूपाभ्यां अन्वय-न्यतिरेकाभ्यामनुष्ठान-काळो निरूप्यते । तत्र, शातावपोक्तो विधि-उदाहृतः,—'' अपराह्ने पिवृणान्तु »—इति । तथा वाक्या-न्तराण्यपि । मन्नः ,—

"तथा श्राद्धस्य पूर्वाद्धादपराह्नो विशिष्यते "—इति । चृद्धमनु-हारीत-वचने एकोदिध-मस्तावे उदाहते,—" अपराह्नः वयम्भुवा"—इति । " अपराह्नः पितृणाम् "—इति च । [तिश्च,—" अपराह्नः पितृणाम् "—इति । शंखः,—

" पूर्वाह्ने दैविकं कृत्यमपराह्ने पितृ-क्रिया।

प्रहणे निश्चि वा कुर्च्यान रात्री पैटकं पुनः "—हति । स्मृत्यन्तरेऽपि,—" अपराक्षे तु पैटकम् "—हति । नतु साया-स्यापि कर्मकालस्यं कचित् सम्ययेते,—

" दिनान्ते पश्च नाडचस्तु पुण्याः प्रोक्ता मनीपिभिः । उद्ये च तथा पिञ्चे देवे चैव च कर्माण ग्र—इति ।

**1म्,** यमेन प्रतिषिद्धत्वात् ,

" सायाह्मसिमुहतैः स्याच्छ्रान्दं तत्र न कारयेत् । राक्षसी नाम सा वेळा गर्हिता सर्वकर्मसु "—हाते । त्तर्हि, पञ्च-नाडी-चचनं निर्विषयं स्यादिति चेत् न, केनापि मित्तेनापराह्मसम्मवे गौणकाळाभ्यनुज्ञा-परत्वात् । अतएव । सारा,---

" सकालातिकमे कुर्याद्रात्रेः पूर्वं यथाविधि "—इति । गद्मपादोऽपि,—

" विधिज्ञः श्रद्धयोषेतः सम्यक् पात्र-नियोजकः। रात्रेरस्यत्र कुर्बाणः श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् "—इति । ननु, सायाद्वेऽपि यदा कथश्चित् प्रत्यृहस्तदा श्राद्धस्य किं छोप , किं वा रात्रावपि कर्त्व शक्यते ? तत्र, छोप एवेति तावत् प्राप्तम् । कुतः ? मुख्यकालत्व-गौणकालत्वयोः रात्रेर्निषेधात् । मुख्यकालत्वं प्रतिषेधति मनः,—

" रात्री श्राइं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा । सन्ध्ययोरुभयोश्चैव सूर्य्य चैवाचिरोदिते"—इति ।

न चैवं सति ब्रहण-श्राद्धमपि प्रतिषिध्येतेति शंकनीयम् । शातातपेन विशेषितत्वात्,

" रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राहोरन्यत्र दर्शनात् । सुरुर्योदय-मुहुर्त्ते च सन्ध्ययोरुमयोस्तया"—इति ।

गौणकाळत्वमणि व्यास-व्याघपद्मयां पश्चेदस्तं, "रात्रेः पृवं " "रात्रेरत्यत्र "—इति ताभ्याषुक्तत्वात् । तस्मावृद्धि श्राद्धासम्भवे छोप प्वेति प्राप्ते त्रमः । न तावद्वात्रौ सर्वात्मना श्राद्धस्य निषेधे बक्तं शक्यः, आगस्तम्बेन रात्रो श्राद्ध-समाप्त्यभ्युपगमात् । " न च नक्तं श्राद्धं कुर्वीतारुधे च भोजनसमापनम् "—इति । नष्ठ, सन्ध्या-समीपे प्रारब्धस्य रात्रौ समाप्ति-प्रसङ्कः। तावशस्तु प्रारम्भः स्कन्देन निषिद्धः,

" उपसन्ध्यं न कुर्वीत पितृ-पूजां कथश्रन ।

स काल आधुरः प्रोक्तः श्राहं वत्र विवर्जयेत् "—इति । मैवम् । सन्ध्यानामीप्यस्य मुखकालल-निषेधात् । गोणका-ल्लं तु पूर्वमभिहितम् । तत्र प्रारन्थस्य रात्राविष परिसमाप्तिः सम्मान्यते ।

नन्वेवमापि रात्रौ समाप्तिरैवाभ्यवुज्ञायते न त्वारम्भ इति चेत् । मैवम् । आरम्भस्यापि तया समाप्त्या उपलक्षणीयत्वात् । आव्दिक-श्राह्मपरित्यागे प्रत्यवाय-वाहुलय-स्मरणात् । तथा च भविष्यतपु-राण-प्रभासखण्डयोः पठचते,—

" मृतेऽइति पितुर्यसतु न कुर्य्योच्छ्राद्भगद्गत् । माद्यवैव वरारोहे, वत्सरान्ते मृतेऽइति ॥ नाहं तस्य महादेवि, पूजां गृह्णामि नो हरिः"—इति । अन्यत्रापि,---

" भोजको यस्तु वै श्राइं न करोति खगाधिप । मातापितः भ्यां सततं वर्षे वर्षे मृतेऽइति ॥ स याति नरकं घोरं तामिक्षं नाम नामतः"—इति ।

अन्यत्रापि,---

" पण्डिता ज्ञानिनो वाऽपि मुखी योषित एव वा । मृताई समतिकस्य चाण्डालाः कोटिजन्मसु''—इति । मरीचिः.

" पण्डिता ज्ञानिनो मूर्खाः स्त्रियो वा बहाचारिणः । ् मृताई समतिकस्य चाण्डालेष्वभिजायते"—इति ।

नन्धेवं साति,

" राजेरन्यत्र छुवीणः श्रेयः प्रामोत्यनुत्तमस्"—इति । स्मरणात् अपराह्णवन्मुरूयत्वेन सायाह्यद्वीणत्वेन वाप्रातः-सङ्गवा विकाली प्रसञ्येचातास् । नायं दोषः । श्रिव-राधव-संवादे प्रातः-कालस्य निपिद्धत्वात्,

" प्रातःकाले तु न श्राद्धं प्रकुर्वीत द्विज्ञोत्तमः । नैमित्तिकेषु श्राद्धेषु न काल-नियमः स्मृतः"—इति । यद्यपि सङ्ग्लो न साक्षात्रिपिद्धस्तथापि कुतप-मुहूर्ने मुख्योपक-मस्य गान्धर्व-मुहूर्ने च गौणोपक्रमस्याभिधाने सति अर्थाव्रिपेधः परि-

शिष्यते । उपक्रम-द्रयञ्च शिव-राघव-संबाद एव दर्शितम् , " ग्रहादि-व्यतिरिक्तस्य प्रक्रमे कुतपः स्मृतः ।

कुतपादथवाऽप्यवीगासनं कुतपे भवेत् "—रृति । ग्रहो ग्रहणम् । आदिशब्देन संक्रान्त्यादि-निभित्तसुच्यते । तस्य च निभित्ताधीनत्वात् कुतपो न नियन्तुं शक्यते । इतस्य तु सांवत्सिरकादेरस्ति कुतप-नियमः । स च सुख्योपक्रमे नियमः । कदाचित्कार्ययेवशाच्छाद्यस्य सहसा करणीयत्वे सति कुतपादर्वा-चीनो गान्धर्योऽप्युपक्रमकालतयाऽभ्यनुज्ञायते । कुतपस्य सुख्यत्व- मनेक-वचन-विहितत्वादवगन्तव्यम् । तत्र, कुतप-स्वरूपं भविष्य-रप्रराणेऽभिहितम्,—

" प्रविक्य भातुः स्वच्छायां शङ्कवयत्र तिष्ठति । स काळः कुतपो नाम मुन्दीभूतस्य संज्ञया "——इति । नारदः,—

" सन्त्यज्य सप्तमं भागं, अष्टमं क्रमते यदा । स कालः कुतपो झेयो मन्दीभृतस्य संज्ञया "—इति ।

आपस्तम्बः,—

"सप्तमात्परतो यस्तु नवमात्पूर्वतः स्थितः ।

अभयोरपि मध्यस्थः कुतपः स उदाहतः " इति ।

स च कुतपो मुख्यत्वाय वायुपुराणे प्रशस्यते,—

" दिवसस्याध्मे भागे मन्दीभवति भास्तरः । स कालः कुतपो नाम पितृणां दत्तमक्षयम् "—इति । कुतपात्पुर्वोत्तरयोगेन्धवे-रोहिणयोगोंण-प्रकम-काल्दवं स्वयित्तं छत्रि-न्यायेन सुदूर्त-त्रयं कुतप-शब्देन व्यवजहार नारदः,—

" मध्येऽह्रस्त्र-सुहर्ते हु यदा भवति\* भास्करः । स कालः कुतपो नाम पिनृणां दत्तमक्षयम् "--इति । कुतपे प्रकान्तस्य सायाद्वादर्शाचीनः सर्वोऽपि सुख्योऽनुष्ठान-कालः । तदुक्तं मत्स्यपुराणे,---

" अहो ग्रह्मो विल्याता दश पश्च च सर्वदा। तत्राध्मो ग्रह्मों यः स कालः कुतपः स्मृतः ॥ अध्मे भास्करो यस्मात् मन्दीभवति सर्वदा। तस्मादनन्त-फल-दस्तत्रारम्मो विशिष्यते ।। ऊर्ष्यं ग्रह्मोत् कुतपाध-ग्रह्मे-चतुष्टयम् ॥ ग्रह्मे-पश्चकं होतस्वधा-भवनमिष्यते "—इति।

चलति,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । † विधायते,—इति सो॰ पुस्तके पाठः ।

नन्वपराह्मस्यान्तिमो भागो निषिद्धः । तथा च यमः,---

" चतुर्थे प्रश्रे प्राप्ते याः श्राष्टं कुरुते नरः । आधुरन्तद्भवेच्छ्राष्ट्रं दाता तु नरकं व्रजेत्''—इति । स्टत्यन्तरेऽपि.—

" चतुर्थे पहरे प्राप्ते यः श्राद्धं कुरुते दिजः ।

तद्त्रं राक्षसो भुक्ते निराज्ञाः पितरो गताः — इति ।

चेनायं दोष: । इहापराह्णस्यान्तिमेन पादन्यून-प्रहत्तेंन सह सा-गाहश्चतुर्थ-प्रहरो भवति । तत्र, सायाह्न-साग-कटाक्षेणायं निषेधो न वपराह्न-भाग-कटाक्षेण । तामेतां विवक्षां विश्वदीकर्तुं यमो वचना-तरेण सायाह्नं निराचकार । तच वचनं पूर्वेच्चतहृतम् ।

नन्वपराह्मस्य मुख्यकालत्वं न प्रतिनियतं, शुक्कपक्षे व्यभिचा-

ात्। तथाच मार्कण्डेयः,---

" गुक्रपक्षे तु पूर्वाह्ने श्राद्धं कुर्य्याद्विचक्षणः । कृष्णपक्षेऽपराह्ने तु रीहिणं तु न रुङ्ग्येत् ''—इति ।

नेष दोष: । अत्र शुक्क-क्रण्ण-पक्षशब्दयोद्देन-पिश्य-परत्वात् । वानुहिश्य क्रियमाणं आदं दैवम् । तच फलकामिनामुत्साइतृतया चित्तप्रसादं जनयतीति शुक्कशब्देनामिधीयते । एवं पितृहिश्य क्रियमाणं पिश्यम् । तद्गि पितृ-मरणादि-स्मारकतया
।त्तकाळुष्यं जनयतीति क्रष्णुशब्देनामिधीयते । शुक्कस्य दैवस्य
मणः पक्षः। शुक्रपक्षः, यदा देवं आदं करिष्यामीति द्विद्वस्तदेवर्धः । एवमित्तत्त्र योजनीयम् । एवं सत्यपराक्षो न पार्वणालदं
यभिचरति । रीहिणन्तु न लक्ष्वयत् '—इत्येकोदिष्टिचियसम् ।
द्यापाततः प्रतीत एवायां वचनस्यास्य परिगृत्कात् , तदा पूर्वेदाहृतं
वनजातं निविद्यमपि व्याकुळीमवेत् । तदेवं पार्वणश्राद्धस्यापक्षः कर्म-काळः, क्रुतपः प्रारम्भ-काळः,—इति ।

भवेतामेती कर्म-तदुपक्रम-काली, प्रकृते तु सांवत्सारकादी किं तिपत् पूर्व-विद्या प्राह्मा उतोत्तर-विद्येति वीक्षायां देवस्वामी ब्रते।

सन्दिग्धेकादशी नाम वज्यंयं धर्मकांक्षिभिः ॥ उदयात् प्राक् मुहूर्त्तेन व्यापिन्येकादशी यदा । संयुक्तिकादशी नाम वर्जयेखमे-चृद्धये ॥ आदित्योदय-बेलाया आरभ्य पष्टिनाडिका । सङ्गीर्णेकादशी नाम त्याज्या धर्मफलेप्सुभिः॥ प्रत्र-पौत्र-प्रबृद्धचर्य द्वादश्यामुपवासयेत् । तत्र ऋतुशतं पुण्यं त्रयोदश्यान्तु पारणम् "-इति ।

यद्यपि पूर्वत्र वेधवाक्ये ' सार्छन्तु घटिकात्रयम् '-इत्युक्तम्, अत्र तु सन्दिग्धैकादशी-वाक्ये ' त्रिघटिका '—इत्युक्तम् तथापि नैतावता वैषम्येण विरोधः शंकनीयः । शास्त्र-द्वयस्यापि दशमीवेध-त्याग-परत्वात् ।

तदेवं सामान्य-विशेषाभ्यां प्रतिषिद्धत्वाद्रुणोद्य-विद्धैकादशी वैष्णवेन परित्याज्या । यस्तु योग-संज्ञकश्चतुर्थी वेधस्तस्य त्याज्य-त्वमर्थात् सिद्धम् । अरुणोदय-वेधोऽपि यदा त्यज्यते, तदा किसु वक्तव्यं सूर्योद्य वेध इति । वचनं त्वत्र कल्पप्रोक्तं पूर्वमेबोदाहृतम् ।

या तु चतुर्विध-वेध-रहिता शुद्धैकादशी, सा द्विविधा; आधि-क्येन युक्ता, तद्रहिता च,-इति । आधिक्यश्च त्रिविधम्, एका-द्रयाधिक्यं, द्वाद्रयाधिक्यं, उभयाधिक्यश्रेति । त्रिष्वप्येतेषु पक्षेष्वरुणोदयमारभ्य प्रवृत्तां शुद्धामप्येकादशीं परित्यज्य परे-द्यरुपवासः कर्त्तव्यः । तत्रैकादश्याधिक्ये नारद आह,—

" सम्पूर्णेकादशी यत्र दादश्यां वृद्धिगामिनी।

द्वादर्श्यां लंघनं कार्यं त्रयोदस्यान्तु पारणम् "-इति । स्मृत्यन्तरेऽपि,---

" एकादशी यदा पूर्णा परतः पुनरेव सा। पुण्यं ऋतुशतस्योक्तं त्रयोदश्यान्तु पारणम् "-इति ।

अत्र तु,—इत्यारभ्य, इत्युक्तम्,—इत्यन्तं नास्ति मु॰ पुस्तके ।

ष्णुरहस्येऽपि\*,—

" एकादशी-कला-प्राप्ता येन द्वादश्युपोषिता । तुल्यं क्रतुशतस्योक्तं त्रयोदश्यान्तु पारणम् "—इति।

दश्याधिक्ये व्यास आह,—

" एकादशी यदा छप्ता परतो द्वादशी मवेत् । उपोच्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमाङ्गतिम्"—इति । राष्ट्रिको समग्रह—

मयाधिक्ये मृगुराह,-

" सम्पूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । तत्रोपोष्या द्वितीया तु परतो द्वादशी यदि"—इति । स्दोऽपि.—

" सम्यूर्णेकादशी यत्र प्रमाते युनरेव सा । सर्वेरेबोत्तरा कार्च्या परतो झदशी यदि"—इति । अस्यन्तरेऽपि.—

" एकादशी भरेत्पूर्णा परतो द्वादशी यदि । एकादशीं परित्यज्य द्वादशीं समुपोषयेत्"—इति । उभयाधिक्य-रिहतायान्तु शुद्धायां न कोऽपि सन्देहोऽस्ति । इति वैष्णवन्दीक्षा-युक्तानामेकादशी निर्णीता ।

## अथ श्रोत-स्मार्त्त-पर्य्यवसितानां पञ्चरात्रादिदीक्षा-रहितानामेकादुशी निर्णीयते ।

अरुणोदय-वेषस्य वैष्णव-विषयत्वे व्यवस्थिते सत्युदय-वेधः मार्चानुष्ठायि-विषयत्वेन परिशिष्यते । अत्तएव समय्येते,— " अतिवेधा महावेधा ये वेधास्तिथिषु समृताः ।

आतवधा महावधा य वधास्तायषु समृताः । सर्वेऽप्यवेधा विज्ञेया वेधः सूर्य्योदये मतः''—इति ।

श्रिबरहर्स्ये,—इति वि० पुस्तके पाठः ।

एवश्र स्र्योदय-वेधमपेक्यैकादशी द्विधा भियते; शुद्धा, विद्धाः चेति । तत्र शुद्धायां पूर्ववक्तवारो भेदा भवन्ति; एकाद्रश्याधिक्यं, द्वाद्रश्याधिक्यंम्, उभयाधिक्यम्, अनुभयाधिक्यञ्चोते । एवं विद्धाः यामपि चत्वारो भेदा उन्नेयाः । शुद्धायाभेकाद्रश्याधिक्ये द्वयोस्ति-ध्योरुपवास-योग्यतामाह बृद्धवसिष्ठः,—

" सम्पूर्णैकादशी यत्र प्रमाते पुनरेव सा । छप्यते द्वादशी तस्मिन्नुपवासः कथम्भवेत् ॥ उपाच्ये द्वे तिथी तत्र विष्णु-प्रीणन्-तरपरेः"—इति ।

उभयोरधिकारि-भेदेन व्यवस्था स्कन्दपुराणे दर्जिता,— " प्रथमेऽहिन सम्पूर्णा व्याप्याहोरात्र-संयुता ।

हादश्याश्च तथा तात, दश्यते पुनरेवच ॥ पूर्व हार्याः गुरुरोधन गुनिरेशोच्या निर्

पूर्वी कार्या गृहस्थेस्तु यतिभिश्चोत्तरा तिथिः \* '' इति। एतच परेद्यद्वीदस्यभाव-विषयम् । तथा च स्मृत्यन्तरे,—

" पुनः प्रमात-समये घटिकैका यदा भवेत् । अत्रीपवासो विहितश्चतुर्धाश्रम-वासिनाम् ॥ विधवायाश्च तत्रैव परतो द्वादशी न चेत् "—इति ।

गारुडपुराणेऽपि,—

" पुनः प्रभात-समये घाटेकका यदा मवेत् । अत्रोपवासो विहितो वनस्थस्य यतेस्तथा ॥

विधवायाश्च तत्रैव परतो द्वादशी न चेत् ''--शित †। प्रराणान्तरेऽपि,---

" एकादशी यदा पूर्णा परतः पुनरेव सा । पुण्यं ऋतुशतस्योक्तं त्रयोदस्यान्तु पारणम् "—इति । एवमेकादस्याधिक्य-पक्षे यहिःयत्योव्येवस्थाऽभिहिता । ह्राद्-स्याधिक्ये पूर्वेञ्चरुपवासमाह नारदः,—

विभो,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । † नारुडपुरागेऽपि,—इत्यारभ्य, इति,—
 इत्यन्तं, नास्ति क॰ वि॰ पुस्तकयोः ।

" न चेदेकादशी विष्णौ द्वादशी परतः स्थिता । उपोष्यैकादशी तत्र यदीच्छेत्परमं पदम् "—इति । कान्देऽपि,—

" गुद्धा यदा समा हीना समक्षीणाधिकोत्तरा । एकादश्याप्रपवसेन्न गुद्धां वैष्णवीमाप "—इति ।

दशमी-वेध-रहिता शुक्कैकादशी यदा परेखुरुद्यादुर्ध्वं नास्ति कन्तुदय-समा \* ततो न्यूना वा, द्वयोरापे पक्षयोद्वांदशी परेखुरुद्ये गमा न्यूनाऽधिका वा भवति, तत्र सर्वत्र शुद्धैकादशी उपोष्या न विद्यां वैष्णवीं द्वादशिधुपवसेदित्यर्थः । एवश्च सति, प्रकृते द्वाद-याधिक्येऽपि एकादशीसमन्यूनयोरन्यतरत्वात् प्रथमेवोपोष्यत्सुक्तंः वित । उभयाधिक्ये परेखुरुपवासो गारुडपुराणे दर्शितः,—

" सम्पूर्णैकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । तत्रोपोष्या परा पुण्या परतो झदशी यदि ''—इति । राहपुराणोऽपि,—

" एकादशी विष्णुना चेत् द्वादशी परतः स्थिता । उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमं पदम् "—इति । प्रत्यन्तरेऽपि.—

" सम्पूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । वैष्णवी चेत् त्रयोदश्यां घटिकेकाऽपि दश्यते ॥ यहस्योऽपि परां कुर्यात् पूर्वानोपवसेत् सदा । पूर्णाऽप्येकादशी त्याज्या वर्ष्ट्ते द्वितयं यदि "—हित । एवमेकेकाधिक्ये द्वितयाधिक्येऽपि निर्णयो दर्शितः । अनुभया-

एवमेकॅक्काभिक्यं ।इतयाधिक्यंडाप निणया दाज्ञतः । अनुभया-अक्ये तु नास्ति सन्देहः । इति शुद्धायाश्चत्वारो मेदा व्यवस्थिताः । ।थ विद्धायाश्चत्वारो मेदा व्यवस्थाप्यंते । तत्राप्येकादश्याधिकये वैवत् ग्रहियत्योर्व्यवस्था द्रष्टव्या । तदाह प्रचेताः,—

कन्तृद्ये समाप्ता,—इति सु० पुस्तके पाठः ।

" एकादशी विश्वद्धा चेन्छुङ्के कृष्णे विशेषतः । उत्तरान्तु यतिः कुर्यात् पूर्वासुपवसेत् यही "—इति ।

न चैतद्वाक्यं शुद्धाधिक्ये चरितार्थामिति शङ्कतीयम्, वाधकामा-वेन विद्धाधिक्येऽपि तद्वचनप्रकृत्तेर्निवारयित्वमशक्यत्वात् । द्वादस्या-धिक्ये परेयुरुपवासः । तदाह व्यासः,—

" एकादशी यदा छप्ता परतो द्वादशी भवेत् । उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमां गतिम् "—इति । छप्ता, आदी दशमीमिश्रत्वात्परतो दृष्ट्यभावाच क्षयं गतेति यावत्। उभयाधिक्येऽपि परेष्ठरुपंवासः। तद्धक्तं भविष्यत्युराणे,— " ग्रह्मार्के विकास स्वास्त्रे स्वास्त्रे विकासेत्रे स्वास्त्रे

" एकादशीं दिशा \* युक्तां वर्द्धभाने विवर्जयेत् । क्षयमार्ग-स्थिते सोमे कुवीत दशमी-युताम्"—इति ।

क्षयमागनस्थत साम कुवात दशमान्युताम् — इति । उभयानाधिक्ये तु नैवास्ति सन्देहः कोटचन्तराभावात् । न च विद्धत्वादस्ति सन्देहः,—इति वाच्यम् , असित कोटचन्तरे विद्धाया अप्युपादेयत्वात् । तथा च विष्णुरहस्यम्,—

" एकादशी भनेत्काचित् दशम्या दृषिता तिथिः। चुद्धिपक्षे भनेदोषः क्षयपक्षे तु पुण्यदा"—इति ।

इति विद्धामेदा व्यवस्थापिताः । अत्र,शुद्धा-विद्धयोरुमयोरप्येष निर्णय-संप्रद्वः । एकादशी-द्वादस्योरुमयोरपि चृद्धौ परेशुरुपवासः । द्वयोरप्यचृद्धौ पुर्वेशुः । एकादशीमात्र-चृद्धौ गृहि-यत्योर्व्यवस्था । द्वादशीमात्र-चृद्धौ शुद्धायां सर्वेषां पूर्वेशुर्विद्धायां परेशुरिति ।

तदेवं शास्त्रार्थे व्यवस्थिते यानि यावन्ति सुनि-वाक्यानि विधा-यकानि निषेधकानि वा, तानि सर्वाणि यथोक्तःनिर्णयाविरोधेन व्यवस्थापनीयानि । तत्र व्यवस्थापन-प्रकारं दर्शयायः । स्कान्द्रे,—

" प्रतिपत्त्रभृतयः सर्वो उद्यादोद्याद्रवेः । सम्पूर्णा इति विख्याता हरिवासर-वर्जिताः"—इति ।

दशा,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

[रिवासरे तु सम्पूर्णत्वं प्रकारान्तरेणोक्तं गारुडे,---

" जदयात् प्राग्यदा विष्ठ, सहूर्त्त-द्वय-संयुता । सम्पूर्णेकादशी ज्ञेया तत्रैवोपवसेत् गृही"—इति ।

नविष्यतपुराणेऽवि,---

" आदित्योदयवेलायाः माङ्ग्रहत्त्वेदयान्विता ।
एकादशी तु सम्पूर्णा विद्धाऽन्या परिकल्पिता"—इति ।
तदेतद्वचनद्वयमरुणोदयवेथोपजीवनेन मद्यत्तत्वाद्वैष्णव-विषयम् ।
[झमीवेध-निन्दकानि तु वचनानि द्विवयान्युपल्लभ्यन्ते; कानिचिद।णोदयानुवादेन मद्यतानि, कानिचित्तदननुवादेनेति । तथा
।विषये —

" अरुणोदयकाले च दशमी यदि हरुयते । तत्र नैकादशी कार्य्या धर्मकामार्थनाशिनी''—इति । गैत्सः.

" अरुणोद्यवेलायां विद्धा काचितुपोषिता । तस्याः पुत्रज्ञातं नष्टं तस्माचां परिवर्जयेत्"—इति । एताह्यानि सवाणि वैष्णव-विषयाणि द्रष्टच्यानि । अरुणोद्या-वाद्मन्तरेण दश्मीविद्धा-निन्दकानि च कानिचिद्द वचनान्युपल-यन्ते । तद्यथा । नारदाः—

" दशम्यनुगता यत्र तिथिरेकादशी भवेत् । तत्रापत्यविनाशश्च परेत्य नरकं व्रजेत्"—इति । इत्वैवर्त्तेऽपि,—

" दशमी-शेषसंयुक्तां यः करोति विष्वद्धधिः । एकादशी-फर्छं तस्य न स्याद्द्वादशवार्षिकम् "—इति । ष्र्यादस्ये,—

" दशमी-शेष-संयुक्तासुषोष्येकादशीं किल । संवत्सर-कृतेनेह नरी धर्मेण सुच्यते "—इति । ईरझानि सर्वाणि अरुणोद्यवेध-सूर्योद्यवेध-द्वय-सामान्येन प्रदुत्तत्वद्विष्णान-समात्तीभय-विषयाणि । तत्र, वैष्णान-विषये निरङ्क-झानि प्रवर्त्तने । स्मार्त्त-विषये तूमयाधिक्ये द्वादश्याधिक्ये च सर्व-पुरुष-विषयाणि द्रष्टव्यानि ।

द्शमीविद्धाऽभ्यनुज्ञापकानि कानिचिद्वचनान्युपरुभ्यन्ते ।

तद्यथा । स्कन्दपुराणे,---

" त्रयोदश्यां न लभ्येत द्वादशी यदि किश्चन ।

उपोप्येकाद्शी तत्र दशमी-मिश्रिताऽपि च ''-इति ।

स्मृत्यन्तरेऽपि,—

"' उपोष्यैकादशी तत्र द्वादशी न भवेष्यदि । दशस्या हि विभिन्नैव \* एकादश्येव धर्मकृत् "—इति । ब्रह्मसिष्ठः,—

" द्वादशी स्वल्यमलपाऽपि यदि न स्यात्परेऽहिन । दशमी-मिश्रिता काय्थी महापातकनाशिनी "—इति ।

ऋष्यशृङ्गः,—

" एकाँदशी न ल्रभ्येत झादशी सकला भवेत् । उपोष्या दशमी-विद्धा+ऋषिरुहालकोऽत्रवीत् "—इति । हारीतोऽपि,—

" त्रयोदस्यां यदा नष्टा द्वादसी घटिका-द्वयम् ।

दशस्यैकादशी बिद्धा सैबोपोष्या सदा तिथिः "—इति । एताहशानि वाक्यानि सर्वाण्यन्त्रमयाधिक्ये सर्व-पुरुष-विष-याणि, एकादश्याधिक्ये तु स्मात्त-गृहस्य-मात्र-विषयाणि द्रष्ट-व्यानि, न त्वेतानि वैष्णव विषयाणि । वैष्णव-प्रकरणेषु विद्धाऽभ्य-तुक्काया अवर्शनात् ।

सम्पूर्णेकादशी-परित्याग-विषयाणि कानिचिद्दचनान्युपलभ्यन्ते । तद्यथा । स्कन्दपुराणे,—

इताम्यापि हि मिश्रैव,—इति वि० पुस्तके पाठः । + उपोच्येकादशी विद्वा,—
 इति गु० पुस्तके पाठः ।

" एकाद्शी भवेत्पूर्णा परतो द्वाद्शी यदि। तदा होकादशीं त्यक्त्वा द्वादशीं समुपोषयेत् "-इति । तथा च कालिकापुराणे,—

" एकादर्शा यदा पूर्णा परतो द्वादर्शी भवेत् । उपोध्या बादशी तत्र तिथिशृद्धिः प्रशस्यते "-इति । गारुडपुराणे,—

" पूर्णा भवेद्यदा नन्दा भद्रा चैव विवर्द्धते । तदोपोष्या तु भद्रा स्यात् तिथिवृद्धिः प्रशस्यते "-इति । ईहशानि ं सर्वाणि वैष्णव-विषयाणि । दिन-त्रय-विषयकाणि कानिचिद्वचनान्युपलभ्यन्ते । नारदः,

" यदि देवातु संसिद्धेदेकादश्यां दिनत्रयम् । तत्र ऋतुशतं पुण्यं द्वादशीपारणं अवेत्"--इति ।

कूर्मपुराणेऽपि,—

" द्विस्पृगेकाद्शी यत्र तत्र सन्त्रिहितो हारै: । तामेवोपवसेत्कामं अकामो विष्णुतत्परः"—इति । अत्राद्यन्तयोर्दश्मी-द्वाद्रयोर्भेध्ये एकादशीत्येतादृशं दिनत्रयं! यदा त्रामोति, तदा परतो द्वादशी-वृद्धिरवृद्धिश्चेत्युभयं सम्भवति । तत्र यद्यवृद्धिस्तदा यथोक्तं दिनत्रयमुपोष्यम् । तदुक्तं स्कन्द-प्रराणे§.—

" दिनत्रयमृते देवि नोपोष्या दशमी युता । सैवोपोष्या सदा पुण्या परतश्चेत् त्रयोदशी''—इति ।

द्वादर्शी-वृद्धी, " एकादशी यदा छप्ता ''—इत्यनेन व्यास-वचनेन परेद्युरुपवास इति पूर्वमेव निर्णीतम् । यदा त्वाद्यन्तयोरे-

<sup>🕆</sup> तादशानि,—इति मु॰पुस्तके पाठः । 🌸 तिथित्रयं,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । \$ द्वादश्यां पारणे,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । 1 एकादशीत्येतत् दिनत्रयं,—इति मु॰ पुस्तके पाठः । § पुराणान्तरे,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

कादशी-त्रयोदश्योर्मध्ये द्वादशीत्येतादशं दिनत्रयं, तदा नार स्मर्यते,—

" एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी। तत्र क्रतुशतं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥ । एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी। त्रिस्पृशा नाम सा प्रोक्ता ब्रह्महत्या व्यपोहति"—इति । तदेतदैष्णव-विषयं यति-विषयं वा द्रष्टव्यम् । गृहस्थे तु तिः विद्यम् ॥ तथा च कूमेपुराणे,—

" एकादशी झदशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी। उपवासं न ऊर्वीत पुत्र-पीत्र-समन्वितः"—इति।

पद्मपुराणेऽपि,---

" एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी । ज्यहस्पृक् तदहोरात्रं नोपोष्यं तत्सुतार्थिभिः"—इति । यज्ञु ऋष्यशृङ्गेणोक्तम्,—

" अविद्यानि निषिद्धैश्च न लभ्यन्ते दिनानि तु ।
मुद्द्भैः पश्चभिर्विद्या प्राह्मैशैकादशी तिथिः ॥
तदर्ध-विद्यान्यन्यानि दिनान्युपवसेद्धुधः ।
पूर्वेविद्या न कर्त्तव्या पष्टचेकादश्यथाष्टमी ॥
एकादशीन्तु कुर्वीत क्षयते द्वादशी यदि''—इति ।
अत्र, निषेधो यति-विषयः, विधिग्रेहस्थ-विषयः । वेध-बाहुत्येन
-गङ्ग माभुदिति पश्चभिमुहुर्स्थिरचुक्तम् । तदेवं, नानाविधव-ग्नकारो च्युत्पादितः । अनया व्युत्पस्या मंद्रबुद्धितुं शक्नीत्येव ।

इत्युपवास-तिथिर्निरूपिता ।

<sup>ो</sup> स॰ पुस्तके। † तहतं निषिद्धं,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

# अथाधिकारी निरूप्यते ।

---<\\*\**\\$**\#\\$\----

### तत्र नारदः,---

" अष्टाब्दादिधको मर्त्यो हापूर्णोशीति-हायनः । सुंक्ते यो मानबो मोहादेकादश्यां स पापकृत् "—इति ।

### कात्यायनोऽपि,—

" अध्वर्षाधिको मत्यों ह्यशील-स्यून-वस्तरः । एकादश्याधुपवसेत् पक्षयोक्तमयोरिष "—शति । ग्रहस्यस्य तु ग्रुक्कैकादश्यामेव नित्योपवासः। तथा च कूर्मपुराणे— " एकादश्यां न मुद्धीत पक्षयोक्तमयोरिष ।

्वानप्रस्थो यतिश्रेव गुक्कामेव सदा गृही ''—इति ।

# विष्योत्तरेऽपि,—

" एकादश्यां न सुंजीत पश्चयोरुमयोरिप ।

्रब्रह्मचारी च नारी च शुक्कामेव सदा गृही ''—इति । नारी विधवा तस्या एव चति-धर्मत्वात् । पतिमत्चास्तूपवासं पिधति विष्णु:—

'' पत्यौ जीवति या नारी उपोष्य वतमाचरेत् । आयुष्यं हरते भर्जुर्नरकं चैव गच्छति ''—इति ।

### Ţ:,-

" नास्ति स्त्रीणां पृथम्यज्ञो न वतं नाष्युपोषणम् । पतिं शुश्रूषते यत्तु तेन स्वर्गे महीयते \*"—इति । कैंग्डेयः † ;—

" नारी खल्वननुज्ञाता भन्नी पित्रा सुतेन वा । ् निष्फलन्तु भवेत्तस्या यत् करोति वतादिकम् "—इति ।

नास्तीदमधं मु॰ पुस्तके । † मार्कण्डेयपुराणे,—इति वि॰क॰पुस्तकयोः पाठः ।

आदिशब्दादळङ्कार-गन्ध-पुष्प-धूपाञ्चनानासुपसंग्रहः । तद्राः मनः—

मनुः—

" पुष्पारुङ्कारबस्चाणि गन्धवूपानुष्ठेपनम् ''—इति । पत्युरनुमत्या तुपन्नी ब्रतादिष्यधिकारिणी भवति । तदाः कारयायनः,—

'' भार्यो पत्युर्मतेनेव वतादीनाचरेत् सदा ''—इति । श्रक्तामेवेत्येवकारः कृष्णैकादश्यासुपवास-निषेध-परः । तथा च

क्रमेपुराणे.-

" संकान्त्यां कृष्णपक्षे च रवि शुक्र-दिने तथा । एकादश्यां न कुर्वीत उपवासश्च पारणम् ''—इति ।

गौतमोऽपि,---

" आदित्येऽद्दिन संकान्यामसितेकाद्दशीषु च । व्यतीपाते कृते श्राद्धे पुत्री नोपवसेत् गृही ''—इति । अत्र, पुत्रीति विशेषणं पुत्रवतो दोष-विशेष-प्रदर्शनार्थम् । तथा च पद्मपुराणे,—

" संक्रान्त्यासुपवासेन पारणेन सुधिष्ठिर । एकादश्याश्च कृष्णायां ज्येष्ठः पुत्रो विनश्यति "—इति ।

नारदीयेऽपि,---

" इन्दुक्षयार्कसंकान्त्योरेकादश्यां सितेतरे । उपनासं न कुर्वीत यदीच्छेत सन्तर्ति ध्रुवाम् "—इति । अत्र, संकान्त्यादिष्टुपनासस्य निपेधः संकान्त्यादि-निमित्त-कस्य \* । तथा च कात्यायनः—

" एकाद्द्वीषु कृष्णासु रवि-संक्रमणे तथा । चन्द्रसुर्थ्योपरागे च न कुर्यात् पुत्रवान् गृही ॥ तत्प्रयुक्तोपवासस्य निषेघोऽयसुदाहृतः । प्रसुक्तयन्तरसुक्तस्य न विधिनं निषेधनम् "—इति ।

नैकादशौनिमित्तकस्य,—इत्यधिकं वि०पुस्तक ।

मनिरापि,—

"तिन्निमित्तोपवासस्य निषेधोऽयधुदाहृतः । नातुषञ्जकृतो बाह्यो यतो नित्यसुपोषणम् "—इति । अयमर्थः । एकादश्युपवासस्य नित्यत्वात् संकान्त्याद्युपवा-य च काम्यत्वात् काम्योपवास-निषेधे न नित्योपवास-निषेधः यतीति । संकान्त्यादि-निमित्तकोपवासः संवर्तेनोक्तः,—

" अमावास्या द्वादशी च संक्रान्तिश्च विशेषतः । एताः प्रशस्तास्तिथयो मानुवारस्तयैव च ॥ अत्र स्नानं जपो होमो देवतानाञ्च पूजनम् ।

जन क्षान जान व्यवस्था वानमेर्कक पावन स्मृतम् ''—इति । प्रहस्थस्य द्याक्कायामेव नित्योपवासः,—इत्युक्तम् । नैमिनिक-योपवासौ तु कृष्णायामपि कर्त्तव्यो तत्र, नैमिनिकः स्मृत्यन्तरे तते,—

" ज्ञायनी-बोधिनी-मध्ये या कृष्णैकाद्शी भवेत् । सैवोपोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन "—इति ।

वस्तु स्कन्दपुराणे,---

पर्क राज्य उत्तर । ' पितृणां गतिमन्त्रिच्छत् कृष्णायां सम्रुपोषयेत् ''—इति । क्रमारः,—

कुमारः,— " भानुवारेण संयुक्ता कृष्णा संकान्ति संयुता । एकादशी सदोपोष्या सर्वसम्परकरी तिथिः ''—इति । यपुराणेऽपि-—

" एकाद्श्यान्तु कृष्णायामुपोष्य विधिवन्नरः ।

पुत्रानायुः समृद्धिश्र सायुज्यं च स गच्छति \* ''—इति । सर्ये पुत्रवतो गृहस्थस्योपवासी निषिद्धः। तथा च पितामहः†,— " एकादक्ष्यां दिनक्षये उपवासं करोति यः ।

तस्य पुत्राविनश्यानित मधायां पिण्डतो ! यथा ''—ः ति । सम्ब्छिति,—इति वि॰ पुस्तके पाटः । † पद्मपुराणे,—इति वि॰ पुस्तके पाटः । इदो,—इति वि॰ पुस्तके पाटः । मत्स्यपुराणे,---

'' दिनक्षयेऽर्कसंकान्ती ग्रहणे चन्द्रसूर्य्ययोः । उपवासं न कुर्वीत पुत्र-पीत्र-समन्वितः ''—इति । दिनक्षय-रुक्षणं पद्मपुराणे,—

" हो तिथ्यन्तावेकवारे यस्मिन् स स्याहिनक्षयः ''—इति । वसिष्ठोऽपि,—

राजाना । " एकस्मिन् सावने त्विह्न तिथीनान्त्रितयं यदा । तदा दिनक्षयः प्रोक्तः तत्र साहस्त्रिकं फल्रम् ''—इति । फल्रमत्रोपवास-व्यत्तिरिक्त-दानादि-जन्यं द्रष्टव्यं, उपवासस्य पिद्धत्वात । ईट्झे विषयें किं कर्त्तव्यमित्याकांक्षायां बायुपुराणे

निषिद्धत्वात् । ईटशे विषये किं कर्त्तव्यमित्याकांक्षायां वायुपुराणे पठचते,— " उपवासे निषिद्धे तु भक्ष्यं किश्चित् प्रकल्पयेत् ।

जपवास । नापद्ध तु भक्ष्य । काञ्चत् प्रकरपयत न दुष्यत्युपवासेन उपवास-फलं लभेत् । नक्तं हविष्यात्रमनोदनं वा फलन्तिलाः क्षीरमयाम्बु चाष्यम् । यत्पञ्चगव्यं यदि चापि वाषुः मञ्चरतमञ्जोत्तरमुक्तरञ्ज "—्हति ।

उपवासासमर्थस्तु एकमक्तादीनि कुर्यात् । तथा च सृतिः," उपवासे त्वशक्तानामशीतेरूर्धजीविनाम् ।

एकअक्तादिकं कार्य्यमाह बौधायनो सुनिः''—इाति ।

मार्कण्डेयपुराणे\*—

" एकमक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च। उपवासेन दानेन न निर्द्वोदशिको भवेत् ''—इति । क्रुमेपुराणोऽपि,—

" एकमक्तेन नक्तेन शीणवृद्धातुरः शिपेत् । नातिकमेत् द्वादशन्ति उपवासव्रतेन च '—इति ।

मार्कण्डेयोऽपि,—इति वि० पुस्तके पाठः ।

स्मृत्यन्तरेऽपि;—

" एकभक्तेन नक्तेन बालबुद्धातुरः क्षिपेत् । पयो मुखं फलं वापि न निर्द्धादिशको मनेत्"—इति ।

भविष्यतपुराणे,---

'' एकाद्स्याष्ठपबसेन्नक्तं बाऽपि समाचरेत्''—इति । नित्यकाम्ययोरज्ञक्तास्तु प्रतिनिधिमित्रतं कारयेयुः । तथा च विष्णुरहस्ये,—

" असामध्यें शरीरस्य व्रते च समुपस्थिते । कारचेद्धर्मपत्नी वा पुत्रं वा विनयान्वितम्''—इति । वैठीनामः—

" भार्यो पत्युर्वतं कुर्योद्धार्यायाश्च पतिर्वतम् । असामर्थ्वे परस्ताभ्यां वतभगो न जायते ''—इति ।

स्कन्दपुराणे,—

" पुत्रं वा विनयोपेतं भागेनीं भ्रातरं तथा। एषामभाव एवान्यं बाह्मणं विनियोजयेत्"—इति।

अन्यत्रापि,—

" भ्रातरं भगिनी शिष्यं पुत्रं वा विनियोजयेत् । तदभावे तृपवासं कारयेत् ब्राह्मणादिासः"—इति । स्मत्यन्तरेऽपि.

" पितृ-मातृ-पति-भ्रातृ-श्रश्न-गुर्बादि-भूसुजाम् \* । अदृष्टार्थसुपोषित्वा स्वयश्च फलभाग्मवेत्"—इति ।

कात्यायनः,—

" पितृ मातृ-स्वयु-भ्रातृ-गुर्वर्थे च विशेषतः । उपवासं प्रकुर्वाणः पुण्यं शतगुणं छमेत् ॥ दक्षिणा नात्र दातव्या शुश्रृषाः विहिता च सा । नारी च पतिमुहिश्य एकादश्यामुपोपिता ॥

गुर्व्यार्थ्यभूमुजाम्,--इति वि० पुस्तके पाठः । § कर्त्तव्या,--इति पाठान्तरम् ।

पुण्यं शतगुणं\* माहुर्मुनयः पारदर्शिनः । उपवासफलं तस्याः पातिः प्रामोत्यसंशयम् ॥ राज्यस्यां क्षत्रियार्थं च एकाद्श्यामुपोपितः । प्ररोधाः क्षत्रियस्यार्द्धः फलं प्रामोति निश्चितम् ॥ . पितामहादीनुद्दिस्य§ एकाद्स्यामुपोपणे । कृते त तत्फ्लं विप्राः, समग्रं फलमामुयः । कत्ता दशगुणं पुण्यं प्राप्तोत्यत्र न संशयः । यसहिस्य कृतं मोऽपि सम्पूर्णं फलमास्यात् "—इति ।

पुराणान्तरे च.

राज्यस्थानाधिपार्थे च एकाद्श्यासुपोषितः । प्ररोधाः क्षत्रियस्यार्द्धं फलं प्रामोति निश्चितम् "—इति¶। प्रतिनिधौ च कश्चित् विशेषः स्मर्थ्यते,—

" काम्ये प्रतिनिधिर्नास्ति नित्ये नैमित्तिके च सः।

काम्येऽप्युपक्रमादुर्ध्व केचित् प्रतिनिधि विदुः "—इति । अयमर्थः। नित्यं नौमित्तिकश्च प्रतिनिधिनाऽप्युपक्रम्य कारयेत्।

काम्यन्तु स्वसामर्थ्यं परीक्ष्य स्वयमेवोपक्रम्य कुर्यात् । असा-मर्थ्ये उपक्रमादृध्वं प्रतिनिधिनाऽपि तत्कारयेत् । उपवासाकरणे यायश्चित्तं स्मर्धते.---

अष्टम्याश्च चतुर्देश्यां दिवा सुक्त्वैन्दवश्चरेत् । एकादश्यां दिवा रात्री नक्तं चैव तु पर्वाण "-इति।

स्मृत्यन्तरे,-

" अर्के पर्वद्वये रात्री चतुर्दश्यष्टमी दिवा। एकादश्यामहोरात्रं भुत्कवा चान्द्रायणं चरेत "।

कतुश्ततं,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । † राज्यस्थ,—इति मु॰ पुस्तके पाठः । 🏅 पुरोधाः क्षत्रियः सार्द्धे,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । 🖇 मातामहादीचुहिस्य,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । | कृते ते तु फलं,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । ¶ पुराणान्तरे च,—इत्यारभ्य, इति,—इत्यन्तं नास्ति मु॰ पुस्तके ।

# अथ काम्योपवास-क्रमः ।

तत्राङ्गिराः,—

सायमाद्यन्तयोरहोः सायं प्रातश्च मध्यमे । उपवास-फर्छ प्रेप्सुर्जह्याद्गक्त-चतुष्टयम् ''—्इति ।

देवलः,-दशस्यामेकमक्तस्तु मांस-मेथुन-वर्जितः। एकाद्दशीमुपवसेत् पक्षयोरुभयोरपि ॥ देवतास्तस्य तुष्यन्ति कामिकं तस्य सिद्धचति "-इति । बृहस्पतिरपि,--

दिवा निद्रां परान्नश्च पुनर्भोजन-मैथुने । क्षौद्रं कांस्यामिषन्तैलं द्वादश्यामष्ट वर्जयेत् "—इति ।

कुर्मेपुराणे,-

कांस्यं मांसं मसुरांश्च चणकान् कोरदृषकान् । शाकं मधु परान्नश्च त्यजेदुपवसन् स्त्रियम् "—इति ।

स्मृत्यन्तरेऽपि,---" शाकं मांसं मसूरांश्च पुनर्भे।जन-मैथुने । द्यूतमत्यम्बुपानश्च दशम्यां वैष्णवस्त्यजेत्"—इति ।

**ऽणुधर्मे**,-

असम्भाष्यान् हि सम्भाष्य तुलस्यतासिकादलम् । आमलक्याः फलं वाऽपि पारणे प्राश्य शुद्धचति ॥ असकुज्जलपानश्च दिवा स्वापश्च मैथुनम् । ताम्बूळचर्वणं मांसं वर्जयेत् व्रतवासरे''—इति ।

सेष्ठः

" उपवासे तथा श्राद्धे न खादेदन्तधावनम् । द्न्तानां काष्टसंयोगो हन्ति सप्त कुलानि च "-इति ।

कोरदूषको धान्यप्रभेदः सुश्रुतादौ उहिस्तितः ।

दन्तधावने प्रायश्चित्तं विष्णुरहस्ये,—

'' श्राद्धोपवास-दिवसे खादित्वा दन्तधावनम् । गायञ्याः शतसंप्रतमम्बु पाश्य विद्युध्यति ''—इति ।

हारीतः—'' पतित-पाखण्डिश्रनास्तिक-संमापणमनृताश्चीलादि-कसुपनासादिषु वर्जयेत् "—्हति । कूर्मपुराणे,—

" बहिर्गामान्त्यजान् स्तृतिं पतितश्च रजस्वलाम् । न स्प्रशेन्नामिभाषेत नेक्षेत वतवासरे "—इति ।

विष्णुरहस्ये,—

स्टित्यालेकनगन्धादि खादनं परिकाँचनम् । अन्नस्य वर्जयेत् सर्व प्रासानाश्राभिकांक्षणम् ॥ गात्राभ्यङ्गं शिरोभ्यङ्गं तांबुलश्रावुलेपनम् । वतस्यो वर्ज्ञयेत् सर्व यश्चात्यत्र निराकृतम् "—इति ।

ब्रह्माण्डपुराणेऽपिः —

"कांस्यं मांसं सुरां शीद्रं लोमं वितथ-भाषणम् ।

व्यायामश्र प्रवासश्र दिवास्त्रमं तथाऽजनम् ॥

तिलिपिष्टं मसूरांश्च द्वादद्यातानि वैष्णवः।

द्वादश्यां वर्जयिन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते "—हति । एकादश्यां श्राद्धं कृत्वाऽपि न भोक्तव्यम् । तदाह कात्यायनः,—

" उपवासी यदा नित्यः श्राद्धं नैमित्तिकं मवेत् ।

उपवासं तदा कुर्यादाघाय पितृसेवितम् "—इति ।

तथा,—

र् भातापित्रोः क्षये पाप्ते भवेदेकाद्शी यदा । अभ्यर्च्य पितृदेशंश्राजिब्रेत पितृसेवितम्—इति † ।

यत्तु वचनम्,—

" श्राद्धं कृत्वा तु यो विमो न शुंक्ते पितृ-सेवितम् । हविदेवा न गृह्वन्ति कव्यश्च पितरस्तथा "—इति ।

\* पायण्ड,—इति कः वि॰ पुस्तकयोः पाठः । ाः नहापुराण,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । ाः तथा,—हत्यादि, इति,—इत्यन्तं नास्ति मु॰ पुस्तके ।

तदेकाद्शी-व्यतिरिक्त-विषयम् । आधाणेनापि भोजन-कार्य्यं सिद्धचित, तस्य भोजन-कार्ये विधानात् ।

# अयमिह वतानुष्ठान-क्रमः।

प्रथमं दशस्यां एकभक्तं कृत्वाऽनन्तरं दन्तधावनं कुर्यात्।

तथा च स्मर्थते,—
"दशस्यामेक्शुगमूत्वा खादयेत् दन्तधावनम् "-इति ।

दशस्यामुपवासस्य प्रकुटर्यात् वैष्णवं त्रतम् ''—इति । नियमो नारदीये स्मर्थते,—

" अक्षारलवणाः सर्वे हविष्यान्न-निषेविणः ।

अक्षारेलवणाः सव हावन्यान्नानवावणः । अवनी-तलप-ज्ञायनाः प्रिया-सङ्ग-विवर्जिताः ''—हाति ।

ततः प्रातरुत्थायैकाद्द्यां बाह्याभ्यन्तरशुद्धिं विद्ध्यात् । तत्प्र-

कारस्तु,—
" शरीरमन्तःकरणोपघातं
वाचश्च विष्णुभेगवानशेषम् ।
शमक्रयत्वस्तु ममेह शर्मे
पायादनन्तो हृदि सन्निविष्टः॥
अन्तःशुद्धं बहिः शुद्धं शुद्धो धर्ममयोऽच्युतः।
स करोतु ममैतास्मन् शुचिरोवास्मि सर्वदा॥

बाह्योपघाताननघो बौद्धाश्च भगवानजः । ज्ञामन्त्रयत्वनन्तात्मा विष्णुश्चेतसि संस्थितः ''इति ।

अनन्तरं प्रातः सङ्कर्षं कुर्य्यात् । तदुक्तं वाराहपुराणे,— " ग्रहीत्वोद्धम्बरं पात्रं वारिपूर्णमुदङ्गमुखः ।

उपवासन्तु गृह्णीयात् यदा वार्येव धारयेत् "-इति ।

औदुम्बरं ताम्रपात्रम् । संकल्पमाह विष्णुः,—
" एकद्श्यां निराहारः स्थित्वाऽहमपरेऽहाने । भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष, शरणं मे भवाच्युत ॥ इत्युचार्यं ततो विद्वान् पुष्पाञ्जिष्ठमथार्पयेत् "-इति । अनन्तरं तत्पात्र-गतञ्जलं पिबेत् । तदाह कात्यायनः,---

" अष्टाक्षरेण मन्त्रेण त्रिर्जप्तेनाभान्त्रतम् ।

उपवास-फलम्बेप्सुः पिबेत्पात्र-गतञ्जलम् ''—इति ।

विद्धैकादश्यपवासे रात्री संकल्पः । तथा च नारदीये,-" विद्धोपवासे सकलं दिनन्त्यक्त्वा समाहितः। रात्री सम्पूजयेत् विष्णुं संकल्पश्च तद्।ऽऽचरेत् ''—इति ।

मध्यरात्रादुपरि दशमी-युक्ता चेदेकादशी, तस्यां मध्याहस्योपरि संकल्पः । तथा च स्मृतिः,---

" दशस्याः सङ्गदोषेण मध्यरात्रात् परेण तु । वर्जयेचतुरो यामान् संकल्पार्चनयोः सदा \* "—इति । एकादश्यां देवस्यापार पुष्पमण्डपं कारयेत् । तदुक्तं ब्रह्मपुराणे,---

" एकादश्यां शुभे । पक्षे निराहारः समाहितः । नानापुष्पेर्मुनिश्रेष्ठ, विचित्रं पुष्पमण्डपम् ॥

कृत्वा चावरणं पश्चात् जागरं कारयोज्ञिज्ञा ''-इति।

तस्मिन्मण्डपे देवमर्चयेत् । तदुक्तं ब्रह्मपुराणे,---

" एकादश्यां शुभे पक्षे निराहारः समाहितः । स्रात्वा सम्यग्विधानेन सोपवासी जितेन्द्रियः ॥ सम्पूज्य विधिवदिष्णुं श्रद्धया सुसमाहितः । पुष्पेर्गन्धेस्तथा धूपैदीपैनैवेंचकीः परैः॥ उपचारैर्बहुविधेर्जपहोमैः प्रदक्षिणैः । स्तोत्रैर्नानाविधीर्दिव्यैगीतवार्द्यमनोहरैः ॥

तदा,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । † सिते,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

दण्डवत् प्रणिपातेश्च जयश्चान्दैस्तथोत्तमेः । एवं सम्पूड्य विधिवद्वात्री कृतवा प्रजागरम् ॥ याति विष्णोः परं स्थानं नरो नास्त्यत्र संशयः"—शति ।

श्यां कर्त्तव्यमाह कात्यायनः,

" प्रातः स्नात्वा हरिं पूच्य उपवासं समर्पयेत् । अज्ञानतिमिरान्यस्य व्रतेनानेन केशव ॥ प्रसाद-सुस्रुको नाय, \* ज्ञान-दृष्टि-प्रदो भव । मन्त्रं जिपता हर्रये निवेचोपोपणं व्रती ॥ ब्राव्यं पारणं कुर्यात् वर्जीयत्वा ह्युपोदकीम्"—इति । स्तकादी हु दानार्चन-रहितम् उपवासमात्रं कुर्यात् । तदुक्तं प्राणे,—

" काम्योपवासे प्रकारते त्वन्तरा सृत-स्तके । तत्र काम्यव्रतं कुर्यात् दानार्चन-विवर्जितम्"—इति । इपुराणे,—

" स्तके च नरः स्नात्वा प्रणम्य मनसा हरिम् ।
एकाद्स्यां न भुझीत व्रतमेवं न छुप्यते ॥
सृतकेऽपि न भुझीत एकाद्स्यां सदा नरः ।
झादस्यान्तु समश्रीयात् स्नात्वा विष्णुं प्रणम्य च"—इति ।
त्र परित्यक्तं देवार्चनादिकं स्तकान्ते कुर्यात् । तदुक्तं प्रपुणे,—

" सुतकान्ते नरः स्नास्त्रा पूजायित्वा जनार्दनम् । दानं दखा विधानेन व्रतस्य फलमश्चते "—इति । ब्रीणां रजोदर्शनेऽपि न व्रतत्यागः, किन्तु देवार्चनादि-रहितं श्वदाविवोपवासमात्रं कार्य्यम् । तदाह पौलस्त्यः,— " एकादस्यां न सुद्धीत नारी दृष्टे रजस्यपि "—इति ।

प्रसीद सुमुखो नाथ,—इति क० वि० पुस्तकयो पाठः: ।

ऋषद्यङ्गोऽपि,—

" सम्प्रवृत्तेऽपि रजिस न त्याज्यं द्वादशीव्रतम् ''—इति । सत्यव्रतोऽपि,—

" प्रारब्ध-दीर्घ-तपतां नारीणां यद्वजो भवेत् । न तत्रापि व्रतस्य स्यादुपरोधः कदाचन ''—इंति । शुद्धचनन्तरं देवतार्चनादिकं कुरुर्यात् । तथा च स्पृतिः,—

'' स्नात्वा भर्तेश्चतुर्थेऽहि शुद्धा स्यात्परिचारणे । पञ्चमेऽहिन शुद्धा स्यात् देवे पिच्ये च कर्मणि''—इति ।

नित्योपवासप्रकारोः विष्णुरहस्येऽभिहितः,—

" अथ नित्योपवासी चेत् सायं प्रातर्भुजिक्रियाम् । वर्जयेन्यतिमान् विप्र सम्प्राप्ते हरिवासरे ''—इति ।

ब्रह्मवैवर्त्तेऽपि,—

" इति विज्ञाय कुर्वीतावश्यमेकाद्द्गीवतम् । विशेष-नियमासक्तोऽहोरात्रं अक्ति-वर्जितः । निगृहीतेन्द्रियः श्रद्धा-सहायो विष्णु-तत्परः । उपाष्येकादद्गी पापान्युच्यते नात्र संशयः"—इति । इक्तौ सत्यां नियमानाचरेत् । तथा च कात्यायनः,—

भक्ता सत्या ानयभानाचरत् । तया च कात्यायनः,—— " शक्तिमांसतु धुनः कुर्य्यान्नियमं सविशेषणम्"—इति । यदा द्वादस्या श्रवणनक्षत्रं भवेत्तदा शुद्धैकादशीमपि परित्यज्य

द्वादश्यामेवोपवसेत् । तथाच नारदीये,— " शुक्का वा यदि वा कृष्णा द्वादशी श्रवणान्विता ।

ग्रुक्ता वा याद वा कृष्णा दादशा श्रवणान्वता । तयोरेवोपवासश्च त्रयोदश्यान्तु पारणम्"—इति ।

तथा,— " एकादश्यान्त्विद्धायां, सम्प्राप्ते श्रवणे तदा । उपोष्या द्वादशी छुद्धा सर्वपापक्षयावद्दा"—इति ।

नित्योपवासो,—इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

यदा त्रयोदस्यां द्वादस्याः कलाद्वयश्वाप्युद्ये सम्भवति, तदा द्वादसीकाल एव पारणं कार्य्यम् । तदुक्तं नारदीये,—

द्वादशाकाळ एव पारण काय्यम् "। तदुक्त नारताय,—

"भवेचत्र त्रयोद्दर्या द्वादश्याक्ष कळाद्वयम् ।

द्वादश द्वादशीहिन्त त्रयोदश्यान्तु पारणम् ॥

कळाद्वयं त्रयं वाऽपि द्वादशीं न त्वतिक्रमेत् ।

पारणे मरणे नृणां तिथिस्तात्काळिकी स्प्रता''—इति ।

ने द्वादश्यतिक्रमेऽपि नास्ति दोषः, "सा तिथिः सकळा
क्षेया''—इति वचनेन साकल्याभिधानादिति चेत् । मैवम् । माक्रस्यस्य सानादिविषयत्वात् । वाक्यशेषे, "सान-दान-जपादिषु"—
स्त्यभिधानात् । पारणे तु न साकल्यवचनं प्रवस्तेते, " तिथिस्ता-

कालिकी स्पृता''—इति वचनात्। ्द्रादशी-काले यदा पारणं, तदा ततः प्रागेव सर्वाः क्रियाः

क्त्तेव्याः । तदुक्तं नारदीये,---

" अल्पायामय विमेन्द्र, द्वादस्यामरुणोदये । स्नानाचेन-क्रियाः कार्य्या दानहोमादि-संयुताः ॥ एतस्मात् कारणात् विमः मत्यूपे स्नानमाचरेत् । पित-तपण-संयुक्तं स्वल्पां दृष्टा च द्वादशीय् ॥ महाहानि-क्रसी द्वापा द्वादशी खेंचता नृणाम् । कसीति धमेहरणं अस्नातेव सरस्वती''—इति ।

।।रुडपुराणेऽपि,—

" यथा स्वरुपा द्वादशी स्यादपकर्षी क्षुजेर्भवेत् । प्रातमीध्याद्विकस्यापि तत्र स्यादपकर्षणम्"—इति ।

कन्दपुराणेऽपि,---

" यदा भवेदतीवाल्पा द्वादशी पारणादिने । उपाक्षाले द्वयं कुरुयोत् पातमोध्याद्विकं तदाः — इति । त्र पारणासम्भवे आद्धिः पारणं कुर्योत् । तदाह कात्यायनः,—

<sup>🕇</sup> न तु त्रयोदस्याम्,—इत्यधिकं वि० पुस्तके।

" सुन्ध्याऽऽदिकं भवेनित्यं पारणन्तु निमित्ततः । अद्भिस्तु पारायित्वाऽथं नैत्यिकान्ते सुजिर्भवेत्"—इति । वेवलोऽपि.—

" सङ्कटे विषमे प्राप्ते झाद्स्यां पारवेत्कथम् । आझस्तु पारणं कुर्च्यात् पुनर्श्वक्तं न दोषकृत् "—्झति । यदा कल्याऽपि झादशी नास्ति, तदा त्रयोदस्यामपि पारणं कुर्चात् । तदुक्तं नारदीये,—

" त्रवोदस्यान्तु शुद्धायां पारणं पृथिवी-फल्यू । शतयज्ञाधिकं वाऽपि नरः प्रामोत्यसंशयम् "—इति । पारणञ्ज नैवेय-तुल्सी-मिश्रितं कुर्य्योत् । तदुक्तं स्कन्दपुराणे,— " कृत्वा चैवोपवासन्तु योऽश्राति द्वादशी-दिने । नैवेयं तुल्सी-मिश्रं हत्या-कोटि-विनाशनम् "—इति ।

# अथैकाद्शी-महिमा ।

तत्र वसिष्ठः,-

" पकादशी-समुत्थेन बहिता पातकेन्धनम् ।
भस्मतां याति राजेन्द्र, अपि जन्म-शतोद्भवम् ॥
नेहशं पावनं किश्वित्तराणां सुवि विद्यते ।
याहशं पन्नाभस्य दिनं पातक-हानि-दम् ॥
तावत्पापानि देहेऽसिंमस्तिष्ठन्ति मनुजाधिप ।
यावनोपवसेज्ञन्तुः पन्नाभ-दिनं शुभम् ॥
अश्वभेध-सहस्राणि वाजपेय-शतानि च ।
एकादशुपवासस्य कलां नाहिन्त शोडशिम् ॥
एकादशुपवासस्य कलां नाहिन्त शोडशिम् ॥
एकादशुपवास्य वस्तं नाहिन्त शोडशिम् ॥
पकादशुपवास्य वस्तं नाहिन्त शोडशिम् ॥
पकादशुपवास्य वस्तं नाहिन्त शोडशिम् ॥

एकादशी-समं किंचित् पाप-त्राणं न विद्यते ।
स्वर्ग-मोक्ष-प्रदा होषा राज्य-पुत्र-प्रदायिनी ॥
सुकलत्र-प्रदा होषा शरीरारोग्य-दायिनी ।
न गङ्गा न गया भूप, न काशी न च पुष्करम् ॥
न चापि कीर्सं क्षेत्रं न रेवा \* न च देविका रं ।
यसुना चन्द्रमागा च दुल्या भूप, हरेर्दिनात् ॥
अनायासेन राजेन्द्र, प्राप्यते वैष्णवं पद्म् ।
चिन्तामणि-समा होषा ह्यथवाऽपि निधेः समा ॥
साङ्कल्प-पाद्य-प्रख्या देवदेवीपमा ः तथा "—हित ।

अस्यामेकादस्यां यान्युपवास-प्रतिनिधिकपाणि एकभक्त-नक्ता-याचितादीनि १ तेषां प्रतिपद्धक्तन्यायेनोपवास-तिथावनुष्टानम् । यानि तु स्वतन्त्राण्येकभक्त-नक्तादीनि, तेषां पूर्वोक्त-न्यायेन मध्याद्वादि-व्यापि-तिथि-ग्रहण-प्राप्ती दश्तमी-विद्धा प्रतिषिद्धचते द्वाद-राकिक्षे,—

" पूर्णां विद्यां दिनार्द्धेन नन्दां पूर्णांभिष त्यजेत् । यदीछेदात्म-सन्तानं नियमेषु चतुर्व्धेषि ॥ नोषोषितञ्च नक्तञ्च नैकमक्तमयाचितम् । नन्दायां पूर्ण-विद्यायां कुट्यांदिन्धर्य-मोहितः ॥ एकादशी युता शस्ता द्वाददया सम्रपेषणे । नक्ते चायाचिते नित्यमेकभक्ते तथाऽनच ॥ नक्तं बाठ्याचितं तात, नैकमक्तमथाहरेत् । दशमी-प्रहितं दानमनर्थं हरिवासरे "—इति ॥ दिक्तार्द्धेन सार्द्ध-सप्त-सुर्द्धेरिरत्यर्थः । एतदेवाभिमेत्य " दिक्द-

देवा,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । न नरवेविका,—इति मु॰ पुस्तके पाठः ।
 सन्कल्पपादपप्रस्था वेदवादोपमा,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । § नक्तावाचितदाः नानि,—इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

श्रदशिमस्तथा ''—इत्युदाहतम् । तथा,— " सार्ष्ट-सप्त-मुहर्त्तैस्तु वेधोऽयं वाधते व्रतम् "—इति च । इतो न्यूनवेधे तु तिथ्यन्तरवन्मध्याद्वादि-व्याप्तिप्रैहीतव्या ।

इत्येकाद्शी-निर्णयः ।

# अथ द्वादशी निर्णीयते ।

सा च युग्मादि-शाक्षेण पूर्व-विद्धा त्राह्या । स्कन्दपुराणेऽपि,— " द्वादशी च प्रकर्तच्या एकादश्या युता विमो । सदा कार्या च विद्वद्विविंच्छ्रमत्तेश्च मानवैः ''—इति । उत्तर-विद्धां प्रतिषेधति बृहद्वसिष्ठः.—

" दितीया पश्चमी वेधादशमी च त्रयोदशी ॥

चहर्वज्ञी चोपवासे हन्युः पूर्वोत्तरे तिथी "—इति । नन्वेवं सत्येकादरयुपवासो द्वादरयुपवासश्रेत्युपयमेकारिमन्दिने प्राप्नोति । सत्यं, तथापि चोमयस्यान्योन्यं विरोधाभावात्सदैवादु-द्यानं भविष्यति । नन्वेकं व्रतमसमाप्य व्रतान्तरमञ्जाहुमञ्जस्यमः

" असमाप्ते बते पूर्वे नैव कुर्याद्वतान्तरम् "

इति शास्त्रत् । मैनम्, इदं हि शास्त्रमेक-झतस्य मध्ये झतान्तरोपकमं निषेधति, पकुते तु बत-इयस्यापि सहैवोपकम इति तन्त्रेणानुष्ठानं भविष्यति । नन्त्रस्त्वेदं खण्डतिथी, संपूर्णतियी त्वेकादशी-द्वादस्र्युपवाशी हो तैरन्त्वयंण प्राष्ट्रतः । तत्र पारणमन्तरेण
प्रथमोपवासस्यासमाप्तत्वात् द्वितीयोपवास-प्रक्रमो न संभवतीति चेत् ।
मैनम्, अद्धिः पारणं इत्त्वा द्वितीयोपवासस्य प्रक्रमयितुं शक्यत्वात् ताह्यसन्त्र पारणमशितानाशितोभयात्मकम् । तत्राशितक्षपत्वात् ताह्यसन्त्र पारणमशितानाशितोभयात्मकम् । तत्राशितक्षपत्वात् पृत्वोपवासं परिसमापयति, अनशितक्षपक्षेनोत्तरोपवासं न
विहन्ति । एतथ धात्मकत्वं द्रश्रपूर्णमास-प्रकरणे याजमान\*

यजमान,—इति वि॰पुस्तके पाठः ।

णि श्रूपते । " यदनश्रस्तुपवसेत्सोधुकः स्यायदश्रीयात् इस्य पश्रूपिमन्येत यदपोऽश्राति तन्नैवाशितं नैवानशितं न को भवति नास्य रुद्दः पश्रूपिमन्यते "—इति । तस्मादुदकः गेनोपवास-द्वय-नेवादः एतच सर्व-तिथि-साधारणस् । प्रकृते । दशी-द्वादश्योदैवतैकयादुदकपारणमन्तरेणापि न कश्चिद्दोषः । स्व सम्वते,—

" एकादशीस्रगोष्येव द्वादशीं ससुगोषयेत् । न तत्र विधि-छोपः स्याहुमयोर्देवतं हरिः "—इति । पवास-द्वयाशक्ती केवलद्वादश्युपवासेनोभयोः फर्ल सिद्धचति । च स्पृतिः —

ं एवमेकादर्शी ! धुक्त्वा द्वाद्शीं समुपोषयेत् । पूर्वोपवासजं पुण्यं सर्वं प्राप्नोत्यसंशयस् "—इति । ।दश्यान्तु काम्योपवासो मार्कण्डेयेन दर्शितः.—

' द्वादश्यासुपवासेन सिद्धार्थी भूप, सर्वज्ञः ॥ चक्रवार्त्तत्वमतुळं सम्प्रामोत्यतुळां श्रियम् ''—इति ।

इति द्वादशीनिर्णयः ।

# अथ त्रयोद्शी निर्णीयते ।

च शुक्क-कृष्ण-पक्ष-मेदेन व्यवतिष्ठते । तत्र शुक्क-त्रयोदशी हा प्राह्मा तहुक्तं ब्रह्मवेवर्षे,— त्रयोदशी-प्रकर्तव्या द्वादशी-सिहिता सुने । भूत-विद्या न कर्तव्या दर्शः पूर्णा कदाचन ॥ वर्णियता सुनिश्रेष्ठ, सावित्री-त्रतसुत्तमम् \* "—हाति ।

एकामेकादशीं,---इति मु॰ पुस्तके पाठः । \* नास्तिदमर्द्धे वि॰ पुतके ।

यद्यप्यत्र शुक्कपक्षश्रन्दो नास्ति, तथापि कृष्णत्रयोदश्याः पर-विद्यायाः † वाचितिकत्वात्पूर्व-विद्यतायाः शुक्कपक्ष-विषयत्वं परिशि-ष्यते । सायङ्काल-त्रिशृहूर्त्तमात्र-च्यापित्वेन पूर्वविद्यतायां प्राप्तायां प्रतिपदः इवापराद्धाःसंबन्धोऽपेक्षितः,—इति द्रष्टन्यम् । तदुक्तं स्कन्दपुराणे,—

" त्रयोदशी प्रकर्तव्या या भवेदापराहिकी ''—इति । कृष्णत्रयोदश्याः पर-विद्धत्वमुक्तं निगमे,—

" पष्टचष्टमी अमावास्या कृष्णपक्षे त्रयोदशी । एताः परन्युताः पूज्याः पराः पूर्वन्युतास्तव्या ''—इति ।

यत्तु बृहद्वाशिष्ठवचनम्,—

" द्वितीया पश्चमी वेधाइहामी च त्रयोदशी । चढुदेशी चोपवासे हन्छु: पूर्वोत्तरे तिथी ''—इति । तच्छुक्रपक्ष-विषयम् । यदा तु कृष्णपक्षे पर-विद्या न रुभ्यते,

तदा पूर्व-विद्धा प्राह्मा । तदाह विसिष्टः,— " एकादशी टतीया च पष्टी चैव त्रयोदशी । पूर्व-विद्धाऽपि कर्चव्या यदि न स्यात्परेऽहिनि ''—रृति ।

अनङ्गत्रयोदशी च पूर्वविद्धा । तदाह संवर्त्तः,-" कृष्णाष्टमी बृहत्तपा सावित्री वटपैटकी ।

अनङ्गत्रयोदशी रम्मा उपोष्याः पूर्व-संयुताः ''—्हति । अनङ्गत्रयोदशी भविष्यत्युराणे दर्शिता । " मार्गशीर्पेऽमछे पक्षे ''—्हत्युपन्नम्य वर्तं विधायः

" अनङ्गेन कृता होषा तेनानङ्गत्रपोदशी "— इत्युपसंहारात् । नन्यमले पक्षे,—इत्यनेन शुक्रपक्ष एव तद्वर्ते विहितम्, तथा च, त्रयोदशी प्रकत्तव्या द्वादशी सहिता,—

<sup>†</sup> पर-विद्वतायाः,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । ‡ प्रतिपद इवास्याप्यपराह्न,— इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

इत्यनेन सामान्यशास्त्रेणैवानङ्गत्रयोदश्याः पूर्व-विद्धत्वं प्राप्तम् । बाढं, तदेवानेन विशेषशास्त्रेण विस्पष्टीक्रियते ।

इति त्रयोदशीनिर्णयः ।

# अथ चतुर्दशी निणीयते।

अत्रापि शुक्र-कृष्ण-पक्ष-भेदेन व्यवस्था भवति । तत्र, युग्म-शास्त्रेण शुक्रचतुर्दशी पर-विद्धा श्राह्या । तथा व्यासोऽपि,—

" शुक्का चतुर्देशी प्राह्मा पर-विद्धा सदा व्रते »—इति । पूर्वविद्धा-प्रतिषेध उत्तरविद्धा-विधिश्वेत्युभयं भविष्यतपुराणे पठचते—

" सदा कार्या त्रयोदस्या न त् युक्ता चतुर्दशी । पौर्णमासी-युता सा स्याचतुर्दस्या च पूर्णिमा »—इति। नारदीयेऽपि.—

" वतीयैकादशी षष्ठी शुक्रपक्षे चतुर्दशी । पूर्वविद्धा न कर्चव्या कर्चव्या पर-संयुता "—इति ।

यजु भाद्रपद-शुक्रचहुर्दस्यामनन्तव्रतं भविष्योत्तरेऽभिहितम्, तत्र पूर्व-विद्धा पर-विद्धा वा मध्याह्न-ध्यापिनी ब्राह्मिति केविदाहुः । लिङ्कश्च तत्र प्रमाणत्वेनोदाहरन्ति,—

" मध्याहे भोज्यवेलायां समुत्तीर्य सारेत्तटे । ददशे शीला सा खीणां समृहं रक्तवाससम् ॥ चतुर्देश्यामचैयन्तं भक्तया देवं पृथक् पृथक् »——इति ।

अत्र, मध्याह्रे भोज्यवेलायाम्,—इत्यनेन मध्याह्रस्य कर्म-कालत्वं प्रतीयते । अतस्तद्वयापिनी तिथित्राह्मा । नैतत्सारम् । यथा विना-यकन्त्रते, " मध्याद्वे पूजयेश्वप"—इति मध्याद्वः कर्म-कालत्वेन विहितः, नात्र तथा विधिरस्ति । उदाहतन्तु लिङ्गमर्थवाद्-गतत्वाञ स्वातन्त्र्येण कस्यचिद्र्यस्य प्रमापकं, किन्तु सित प्रमाणान्तरं तस्योपोद्धलकं भवति । न चात्र प्रमाणान्तरं पश्यामः । अतो न मध्याद्धः कर्मकालः । तथा सितः 'देवे द्यौद्यिकी प्राद्या '—इति चचनेन प्रुग्मशाख्यादिमिश्चोद्यव्यानि प्राद्या । स्व तिथ्यन्तर-वश्चिष्ठस्ति सुख्यः करुपः, द्विधुद्द्तेत्यसुकरुपः । एवं च सिति दिष्याचारियस्य प्रमाणविद्यास्त्र स्व सित् विद्याचार्यास्त्र स्व सित् विद्याचार्यास्त्र स्व सित् विद्याचार्यास्त्र स्व सित् । चित्रश्रातण-चहुर्वस्यो सुद्धपक्षे आपि । सित्र चोष्ठान्योगन्यो प्राद्धे । तथा च बौधायनाः,—

" मधोः श्रावणमासस्य शुक्का या तु चतुर्दशी । सा राशि-व्यापिनी श्राह्मा परा पूर्वोह्म-गामिनी ''—इति । परा मासान्तर-वर्त्तिनी शुक्कचतुर्दशी । कृष्णचतुर्दशी तु पूर्व-विद्धैव श्राह्मा । तथा चापस्तम्बः,—

" क्रुष्णपक्षेऽध्मी चैंव क्रुष्णपक्षे चतुईशी। पूर्व-विद्धा तु कर्त्तव्या पर-विद्धा न कार्हीचेत्''—हति । अपराद्ध-व्यापित्वे तु शुक्कचतुर्दश्यापि पूर्व-विद्धा आह्या । तथा क्रन्दपुराणे,—

'' चवुईशी च कर्त्तव्या त्रयोदस्या युता विभो । मम भक्तैभंदावाहो, भवेद्या चापराहिकी ॥ दर्श-विद्धा न कर्त्तव्या राका-विद्धा कदाचन''—इति । अत्र, मम भक्तीरितीयरोक्ति-छिंगान्छित्र-चवुईशी-विषयत्वं द्रष्ट-यम् । तदेवं ज्ञान्तरेषु चतुर्दशी निर्णीता ।

# अथ शिवरात्रि-त्रतं निर्णीयते ।

तत्रेदश्चित्स्वते । किमयं शिवरात्रिशन्दो रूढः, किं वा यौगिकः, ति लाक्षणिकः, अथ वा योगरूढः ? इति । किं तावत् मात्तम् ? इढः,—इति । कुतः ? तिथि-विशेषे शिवरात्रिशन्दस्य संज्ञारूपेणः भरणात् । तथा च नागर्स्वण्डे,— " माघमासस्य शेषे या प्रथमा फाल्युतस्य च । कृष्णे चतुर्दशी सा तु शिवरात्रिः प्रकीर्चिता "—इति । कामिके,—

'' माघमासेऽसिते पक्षे विद्यते या चहुईही। ।
तद्ग्रात्रिः शिवरात्रिः स्पात्सवं-पुण्य-गुमावहा ''—इति ।
यद्यप्यत्र, शिवस्य रात्रिः शिवरात्रिरित्यवयवार्थः प्रतीयते,
तथापि योगात् रुदेवेळवत्त्वाद्योगोऽत्र न ब्राह्मः । प्रावरपञ्जाश्वकणीद्दशव्देष्यगम्यते । अश्वस्य कर्णः,—इत्यवयवार्थ-प्रतीतावपि तसुपेक्य रूढ्या वृक्षविशेष-बावित्व-स्वीकारात् ।

ननु, काकदन्त-परीक्षा-समानोऽयं विचारः; यथयं शिवरात्रि-शब्दो रूढः यदि वा योगिकः, उमयथाऽप्यनुष्ठाने विशेषाभावात् । मैवम् । अस्त्येव महान्विशेषः, योगिकत्वे शिव-संबन्धि-न्नत-जातं सर्वे यस्यां यस्यां रात्रावनुष्ठीयते, सा सर्वा शिवरात्रिः स्यात् । माधमासाति-पद्भ तदानीमुण्यक्षका भवेत् । रूढि-पन्ने तु माधमा-सार्वेविशेषणत्वात् तदिशिद्याया एकस्या एव तिथेः शिवरात्रित्वम् । अतः कर्त्तव्य एव विचारः ।

तत्र, अहीन-न्यायेन रूढिमेशाद्रियामहे । तस्य च न्यायस्य संग्राहकावेती स्ठोकी भवतः,—

" अहीनस्य द्वादशोति प्रकृतौ विकृतावृत ।

न हीन इति योगेन प्रकृती तद्धि करूप्यताम् ॥
शीघ-धी-हेतुतो रूढेरहीने विकृताविदम् ॥
उत्कृष्यतां द्वारवार्त्व साहात् प्राकृत-कमैणः ''—इति ।
अयमर्थः। ज्योतिष्ठीमे श्रूयते । " तिस्व एव साहस्योपसदो
द्वादशाहीनस्य यक्तस्य सवीर्यताय "—इति । अहा सह वर्तते,—
इति साह एक-दिन-निष्णायो ज्योतिष्ठीमः । तस्य प्राचीनेषु दित्त ष्वद्वत्त्वीत्तर्वुविद्या होमा उपसच्छकद्-वाच्याः । ताहितस्व उपसदो वेषाय पुनरहीन-शन्द-वाच्यस्य कर्मणो द्वादशोपसदो विधीयन्ते । तत्र संशयः । किमिद्दादशोपसचिद्धिरात्रायद्द्विन-प्रकृति-भूते साह्रशब्द-बाच्ये प्रकृते ज्योतिष्टोमे निविश्चते, आहोस्विद्द्वीन-शब्द-बाच्ये विकृतिरूपे द्विरात्रादायुक्क्यते ? इति । तद्व्यीमद् चिंदरते,—अहीनशब्द योगिको रूढो वा ? इति । तद्व्यीमद् चिंदरते,—अहीनशब्द योगिको रूढो वा ? इति । तद्व्यीमद् चिंदरते,—अहीनशब्द योगिको रूढो वा ? इति । तद्व्यीमद् चिंदरते सिक्ट प्रवाद साह्र-प्रवाद । अतः, उक्ति-सङ्गोवात् विकृतेहीन-वस् । एवश्च सति, अहीनशब्दस्य ज्योतिष्टोमे प्रश्चात्तसम्भवात् मत्ररणातुग्रहाच तत्रैव द्वादशत्वे निविश्चते । न च पूर्ववाव्य-विहिन्तिन तत्रते वाधः शङ्गनीयः, वाक्ययोः समान-बरुत्वेन व्रीहि-यवदिकरणोपपत्ते । तस्मात्, ज्योतिष्टोम एव द्वादशत्व-विधिरिति प्राप्ते क्रसः,—

विक्रतिरूपे द्विरात्रादाविदं द्वादशत्वं विधीयते । कुतः ? अहीनशन्दस्य श्रीत-प्रयोग-बाहुच्येन तत्रैव रूढत्वात् । रूढिश्च शीव्रहुक्चि-हेत्वर्वन योगाद्वलीयसी । योगे त्ववयवार्थं प्रथमतो निश्चित्य
म्श्वात्सक्षदायार्थो निश्चेतव्यः,—इति विल्यन्यः । न चात्र प्रकरणविरोधः शङ्कनीयः, वलीयसा वाक्येन प्रकरणस्य वाधितत्वात् ।
तस्मात्, इदं द्वादशत्वं प्रकृतज्योतिष्टोमादुत्कृष्य विकृतिषु द्विराश्रिष्टं मुनेवशनीयम्—इति ।

अत्र यथा रूढोऽद्दीन-शन्दस्तथा शिवरात्रि-शन्दोऽपि रूढः,— ृति मथमः पक्षः । अपर आह् । योगिक एवायं शिवरात्रि-शन्दः । इतः ? शिव-सैबन्धसुपजीन्य तच्छन्दस्य प्रवृत्तत्वात् । तथा च अन्दसुराणे,—

'' माघस्य कृष्णपक्षे या तिथिश्चैव चतुर्दशी । शिवरात्रिस्तु सा ख्याता सर्व-पाप-निषूद्नी ॥ तस्य रात्रिः समाख्याता शिवरात्रिः शिव-प्रिया । तस्यां सर्वेषु लिङ्गेषु सदा संकमते हरः ॥ यानि कानि च लिङ्गानि चराणि स्थावराणि च । तेषु संकमते देवि, तस्यां रात्री यतो हरः । शिवरात्रिस्ततः प्रोक्ता तेन साहर-बळ्या "—इति ।

शिवरहस्ये.-

" तत्प्रभृत्येव देवर्षे, माघ-क्रुष्ण-चतुर्दशी । शिवरात्रिः समारूयाता प्रियेयं त्रिपुर-द्विपः "—-इति । अनवन्तिसण्डे.—

प्तवालयण्ड,—

"माय-फाल्युनयोर्मध्ये असिता या चहुर्दशी।

शिवरात्रिस्तु सा ख्याता सर्व-पाप-निष्कुदनी'—इति।

तस्मात्, शिव-सैवन्धिनी रात्रिः शिवरात्रिः,—इति योगिकोऽर्थः
प्रोक्षणी-न्यायेन प्रहीतव्यः। तस्य च न्यायस्य संप्राहकावेतो

ॐोको.—

" संस्कार-जाति-योगेषु कं ब्रुते योक्षणीरिति । संस्कारं सार्वभौमत्वाजातिष्ठद्वेजनोक्तितः ॥ अन्योनाश्रयतो नायो न जातिः कल्प्य-झाक्तितः । योगिकः क्रुप्त-झक्तित्वात् क्रुप्तिज्योकरणे स्थिता ॥ "

अयमर्थः । द्रश्चेपूर्णमासांगतया श्रूयते "—ग्रीक्षणीरासादय ति"—इति । तत्र संशयः, किमयं ग्रीक्षणी-शब्दोऽभिमन्त्रणासा द्नाष्ठ्यक-संस्कारं इते, किं वा जलावान्तर-जाति-विशेषम्, आहो स्वित ग्रीक्यन्ते पात्राण्याभिः,—इति योगम् तत्र, संस्कारं वृते,— इति तावत्प्राप्तम् । कुतः । सार्वमीमत्वात् । सर्वेष्ठ हि संस्कार विधिचाक्यादि-प्रदेशेष्ठ प्रोक्षणीशब्दः श्रूयते,—"ग्रीक्षणीरासादये स्मावहिंठ्यसादय, "—इति प्रेष-वाक्ये प्रयोगः । "ग्रोक्षणीरासाद द्यति"—इति विधिचाक्ये । एवसमिमन्त्रणादि-वाक्यान्यस्युदाह् रणीयानि । तस्मात्, संस्कारं कृते,—इत्येकः पक्षः । जाति वृते,— इति पक्षान्तरम् । लोके हि जल-क्रीडासु, ''मोद जिताः स्मः''—इत्युदक-जातौ प्रयोगो दृश्यते ।

तत्र, न ताबरसंस्कारं ब्रुते,—इत्याद्यः पक्ष उपपद्यते अन्योन्याश्रयत्वात्। नापि जातिं ब्रुते,—इति द्वितीयः प उद्कताती प्रोक्षणी-शन्द-शक्तेत्यवहारे प्रत्येम्बुसत्वेनातः कल्पनीयत्व-प्रसङ्गात्। न च योगेऽपि शक्तिः कल्पनीया णेनेव क्षुप्तत्वात्। व्याक्षणे हि " उक्ष सेचने"—इत्य करणे त्युद्-प्रत्ययेन शन्दो व्युप्पादितः। तथा सति, क्यते अनेन,—इति योगेन सेचनसाधनम्रद्यक्षादिकं सर्वं प्री चाच्यं सम्पद्यते। प्रकृते तु स्त्रीरचन्यायानामपां सेच्या त्याच्यस्यत्वात् प्रोक्षण-शन्दस्य कीप्प्रत्यद्यान्तत्वेन प्रो द्वितीया-चहुचचनान्तः शन्दो निष्पद्यते।

ननु, अहीनाधिकरणे रूढे: प्रावल्यमुक्तं, प्रोक्षण्यधिकर गस्य प्रावल्यमुक्यते, अतः परस्पर-विरोधः । मैबम् । छः हि रूढियोंगमपहरति,—हित । न च प्रोक्षणी-शब्दे रू दृद्ध-व्यवहारेण जाताबच्युत्पादितत्वात् । अहीन-शब्दोऽपि दिष्ठ न बुद्धैव्युत्पादितः—हित चेत् । न, व्याकरणे व्हुत्वात् । " अहः सः कती "—हरयनेन वारहचेन वार्ति शब्दात् । स्अप्तयसुरुपाद तस्येनादेशं कृत्वा कतु-र्गं व्युत्पादितोऽहीन-शब्दः ।

नतु, एवं सित घट्ट-कुटी-प्रभात-न्यायस्तव प्रसच्येत, य इन्दे योगं परिहर्तुकाभेन मवता व्याकरणद्युपजीव्य योगे सानं कृतस् । नायं दोषः । पूर्वपक्षिणेऽभिमते समास-स्वक्षः पर्यवसानस्यानभिधानात् । न च, नञ्-समासोऽपि व्य व्युत्पादितः,—इति झङ्कनीयस्, नञ्-समास-स्वीकारे सिति क्रो वा एषः "—इत्यादाविवाहीन-शब्दस्यायुदाचत्व-प्रसम् मध्योदानो ह्ययं शब्द आम्नायते। तस्मात्, पक्षद्वये योग-स्व समासरूप-योगं पूर्वपक्यभिमतं निराकृत्य श्रीत-रूहिः सिद्धान्तिः समाश्रिता । तामेव रूहि प्रकटियतुं वररुष्मिना वार्त्तिकं कृतम् अतः सत्यिपि प्रकृति-प्रत्यय-विभागं यौगिकत्वं न रुद्धितुं शक्यते यथा गोत्व-जाती रूहत्यापि गो-च्दस्यौणादिकत्वत्रेषु "गमेर्डो "-इति प्रकृति-प्रत्यव-विभागं कृत्वा गच्छतीति गौरिति ट्युत्पत्ति प्रवृत्तिता, तद्वद्रज्ञाप्यग-त्वयम् । प्रोक्षणी-ज्ञब्दे तु न रूहिशा पनाय किश्चित् सुत्रं स्वतन्त्रं विहितमित्त । किं तर्हि, सर्व-धातु साधारणेनावयवार्थ-च्युत्पादकेन ल्युद्-गत्ययेन च्युत्पादितत्वात यीगिक एवायं प्रीक्षणी-ज्ञब्दा । तस्मात्,प्रोक्षणी-ज्ञब्दाच्छ्वरात्रि शब्दे यौगिकः —इति द्वितीयः पक्षः ।

अन्ये तु पुनर्मन्यन्ते । लाक्षणिकोऽयं शिवरात्रि-शब्दः, तिथि वाचेकेन तेन शब्देन तत्तियौ क्रियमाणस्य व्रतिशिषस्य लक्ष्यमा णत्वात् । अतप्वेशानसंहितायामुक्तम्,—

'' शिवराञ्चिन्नतं नाम सर्व-पाप-मणाशनम् । आ-चाण्डाल-मर्जुष्याणां सुक्ति-म्रक्तिम्मदायकम् ॥ अर्जूरात्राद्धश्रोधं युक्ता यत्र चतुर्द्शो । तिच्यावेव कुर्वीत् शिवरात्रि-न्नतं नती ॥ शिवरात्रि-नतं कार्य्यं भृतान्वित-महानिश्चि । शिवरात्रि नतं देव, करिष्ये शिव-सन्निधी ॥ निर्विष्ठं कुरु मे देव, मक्त-प्राह्ममहेश्वर "—हति ।

नारदीयसंहितायाम्,--

" अर्द्धरात्र-युता यत्र माघ-कृष्ण-चतुद्दशीं । शिवरात्रि-त्रतं तत्र कुर्याजागरणं तथा "—इति । प्रबप्तराणेऽपि,—

" अर्द्धरात्रादधश्रोध्वं यदि युक्ता चतुर्दशी । तत्तिथावेव कुर्वीत शिवरात्रि-त्रतं त्रती "—इति । स्कन्दपुराणे,—

" शिवरात्रि-व्रतं देव, कथयस्य महेश्वर "-इति ।

न च,काल-वाचकस्य शब्दस्य लक्षकत्वमदृष्टचरिमिति शंकनीयम् काल-वाचकाभ्याममावास्या-पीर्णमात्ती-शब्दाभ्यां याग-त्रयरूपये रिष्टयो-स्तत्काल-संबन्धिन्योरुपलक्षितत्वात् । अतएव श्रूयते, – "य एवं विद्वान् पीर्णमात्तीं यजते य एवं विद्वानमावास्यां यजते"— इति । स्मृतिष्विप सर्वत्र तिथि-वाचकैः शब्दैस्तत्संबन्धिनो व्रत विशेषा लक्ष्यन्ते । स्कन्दपुराणे,—

" जन्माष्टमी नैव कृता कदाचित् कल्पायुतं पच्यते रीखेषु "—इति ।

ऋष्यशृङ्गोऽपि,---

'' एकादर्शी दु कुर्बीत क्षीयते द्वादशी यदा ''—इति । एवमन्यत्राप्युदाहार्थ्यम् । तस्मात्, टाक्षणिकोऽयं शिवारात्रि शब्दः,—इति तृतीयः पक्षः ।

अथ सिद्धान्तं हुमः । योगरूड एवायं शिवरात्रि-शब्दः । योगं द्वितीय-पक्षीपन्यासेन दिर्शितः, रूढिश्र प्रथमोपन्यासेन । तत्रैकस्र स्वीकारे सत्यन्य-विषयं शास्त्रं, वदनुश्राह्क उदाहृतो न्यायश्च वाध्येत । न च, योगिकत्वे सित शिव-तापेतेषु त्रयोद्दशाद्दि विध्यन्तरेषु शिवरात्रितः प्रस्तयत्त्र,—इति वाच्यम्, तस्यातिप्रसः क्षस्य रूढ्या निवारणात् । यथा, पञ्चनःशब्दे 'पङ्गाज्ञायते',— इति योगं स्वीकृत्य मेकादिष्यतिप्रसङ्गो रूढिस्वीकारेण निवारणीत् तद्दशापि योगरूढतायां न कोऽप्यातिप्रसङ्गः । न च मुख्ये सम्भवति उक्षणाऽऽश्रयणमुचितम् ।

अयोच्येत, रक्षणया अभावे व्रत-विषयत्वं न स्यात्,—इति । तन्न, बहुवीहि-स्वीकारे योगेनैव तत्तिह्नेः । शिवस्य प्रिया रात्रिये-स्मिन् व्रतेऽङ्गत्वेन विहिता तद्वतं शिवरात्र्याख्यम् तस्मात्, निर्मन्थ्य-न्यायेनात्र योगरूढः शिवरात्रि-शब्दः । तस्य च न्यायस् संग्राहकः श्लोकः,—

" निर्मन्थ्यो योगिको योगरूढो वा योग-भासनात् । योगिकोऽचिर-जातेऽग्रो नियतेर्योगरूढि-भाक् ॥ "

अस्यायमर्थः । इष्टका-चयने श्रूयते,—" निर्मन्थ्येनेष्टका पचिन्त "—इति । तत्र संदायः, किमयं निर्मन्थ्य-झब्दो यो गिकः, किं वा योगरूढः १ इति । निःशेषेण मध्यते,—इति योगस्य प्रतीयमानत्वात् प्रोक्षणी-च्यायेन योगिकः,—इति पृष्ठं पक्षः । अत्र झब्यी वियते चिर-निर्मीथतोऽचिर्रानिर्मीथत्वयः । चयनं प्रक्षम्योत् निर्मीय तस्याद्वायां कश्चित्कालं धारणाय योऽप्रिर्मिक्ष्यते, तस्येव प्रत्याक्त स्वयां निर्मीय तस्याद्वायां कश्चित्कालं धारणाय योऽप्रिर्मिक्ष्यते, तिर्मीय प्रत्याक्त स्वया च, मध्यनस्याप्त्रि-द्वितय-साधारण्येऽप्यचिर-निर्मीथतः। तेनेष्टकाः पच्यन्ते, तस्येव प्रत्याक्त निर्माय च, मध्यनस्याप्त्रि-द्वितय-साधारण्येऽप्यचिर-निर्मीथता। वथा वा, " नावनीतं प्रत्य न्याः साधारण्येऽपि नृतन एव घृते नावनीत-झब्दो लोके प्रसिद्धिनिय-स्यो। तद्वद्वाष्यवगनत्वयम्। तथा च सति, प्रतीयमान-योगस्यापिद्वतवात् नियत्ये रूडिस्वीकाराच योगरूढोऽयं निर्मन्थ्यः,—इति राख्नान्तः।

अनेनैन न्यायेन शिवसात्रि-शब्देशि योगरूहिसश्रीयते । तत्र, शिवस्य सत्रिः शिवसात्रिः, —इति तत्पुरूप-समासेन योगेन प्रवर्षे-मानः शब्दो रूट्या माघ-कुष्ण-चतुर्दशीरूपे काल-विशेषे नियम्यते। शिवस्य सत्रियिस्मन् ब्रते,—इति बहुत्रीहि-समासेन प्रवृत्तः शब्दो रूट्या-व्रत-विशेषे नियम्यते ।

तच शिवरात्रि-नतमेकादशी-जयन्ती-न्नतवत् संयोग-पृथवस्व-न्यायेन नित्यं काम्यं चेत्सुमयाविधम् । तत्र, नित्यत्यमकरणप्रत्य-वाय-वीप्सा-नित्य-निश्चल-शब्देरवगन्तव्यम् । तत्राकरणे प्रत्यवायः स्कृत्दुपुराणे पठवते,— " प्रात्परतरं नास्ति शिवरात्रिः प्रात्परम् । न पूजयति भक्तयेशं रुद्रं त्रिश्चवनेश्वरम् ॥ जन्तुर्जन्म-सहस्रेषु अमते नात्र संश्चयः ''—इति ।

वीप्साऽपि तत्र पाठता,---

वर्षे वर्षे महादेवि, नरी नारी पतित्रता । शिवरात्रा महादेवं काम अत्तरा प्रपूजयेत् ''—इति ।

नित्य-निश्चल-शब्दो च तत्रेव,---

" माघ-कृष्ण-चतुर्दस्यां यः शिवं शीसत-त्रतः\* । सुरुक्षः पूत्रवित्रत्यं स लभेदीप्सितं फलम्"—इति । " अर्णवी यदि वा शुष्येत् शीयते हिमवानपि ।

'' अणेबी यदि वा शुष्येत् क्षीयते हिमवानपि । मेरु-मन्दर-लङ्काश्च श्रीशैलो विन्ध्य एव च ॥

चलन्येते कदांचिद्धै निश्चलं हि शिव-व्रतम्''—हति च । काम्यत्थश्च फल-श्रवणादवगन्तव्यम् । तच स्कन्दपुराणे,—

' ज्ञिवश्च पूजयिरवा यो जागर्ति च चतुर्दशीम् । मातुः पयोधर-रसं न पिवेत् स कदाचन ॥ यदी-च्छेद्वाच्छितान् सोगान् दिवि देव-मनोरमान् । आगमोक्त-विधि कृत्वा प्रामोति पर्स पदम् ॥ मम भक्तस्ततो देवि, ज्ञिवरात्रिमुपोषकः । गणतमस्तरं विदयं अक्षयं श्वित-ज्ञासनम् ॥

सर्वान्सुक्ता महाभोगान् सृतो भूयो न जायतेऽ''—इति । काम्य-त्रतस्येज्ञानसंहितायां वर्ष-सङ्ख्या पठचते,—

" एवमेतद्भतं कुर्योत् मतिसवत्सरं वृती । हाद्शान्दिकमेतत्स्याचतुर्विशान्दिकन्तु वा ॥

द्वादशाव्दिकमतत्स्याचतुावशाव्दकन्तु वा ॥ सर्वान् कामानवामोति पेत्य चेह च मानवः"—इति ।

संयतेन्द्रियः,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । मैं वदीच्छेदश्रवान् भोगान् दिवि देवि
 मनोरथान्,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । मैं अक्षय्यं—इति वि॰ पुस्तके पाठः । § सृतो
सुनये प्रजायते—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

ानित्य-काम्य-रूपस्यास्य व्रतस्य सर्वाधिकारिकत्वमीशानसंहिता-यासुक्तम्,—

"शिवरात्रिन्त्रतं नाम सर्व-पाप-प्रणाशनम् । आचण्डाल-मनुष्याणां भुक्ति-मुक्ति-प्रदायकम्"—इति । अधिकारि-नियमाः स्कन्दपुराणे दर्शिताः,—

" माघमासे तु कृष्णा या फाल्युनादी चतुर्देशी । सा च युण्या तिथिक्षेया सर्व-पातक-नाशिनी ॥ अहिंसा सत्यमकोधो ब्रह्मचर्य्य द्या क्षमा । शान्तात्मा कोध-हीनश्च तपस्वी द्यास्प्रकः ॥ तस्मै देयमिदं देवि, गुरु-पादानुगो यदि । अन्यथा यो ददातीदं स तदा नस्कं ब्रजेतु"—इति ।

उक्ताधिकारिणोऽनुष्टेयं व्रत-स्वरूपं त्रिविधमः, उपवासो जागरणं पूजा च । तदुक्तं नागरखण्डे .—

" उपवास-प्रभावेन बळादिप च जागरात् । शिवरात्रेस्तथा तस्य लिङ्गस्यापि च पूजया ॥ अक्षयान् लभते भोगान् शिवसायुज्यमाप्रुयात्"—इति । सक्षर्याज्ञ्=.—

" स्वयश्च लिङ्गमभ्यच्ये सोपवासः सजागरः । अजानन्नपि निष्पापो निषादो गणताङ्गतः"—इति ।

अज्ञानभाष । नष्पापा । नष्पादा गणाताङ्गतः '— हातं । अत्रेदं चिन्त्यते । किमेता उपवास-नाप्त-पूजाः व्रतस्य स्वरूपे स्वेच्छ्याः विकल्प्यन्ते, उत समुखीयन्ते गं ,— हाति । तत्र, विकल्प्यन्ते,—हात तावर्त्रामस् । छुतः । एक्केक्स्येवेतर-निरपेक्षतया विधानात् । तथा हि, स्कन्दपुराणे केवळोपवास-विधिः पठचते,—

" अलाण्डतन्त्रतो यो हि शिवरात्रिसुपोषयेत् । सर्वात् कामानवामोति शिवेन सह मोदते''— इति ।

क्तस्तवण्डे,—इति वि॰ पुस्तके पाटः । § स्वेच्छ्या,—इति नास्ति वि॰
 कि॰ पुस्तकवोः † समुखिता एव,—इति मु॰ पुस्तके पाटः ।

केवल-जागरणं पठचते,— कश्चित्युण्य-विशेषेण वत-द्दीनोऽपि यः पुमान् ॥ जागरं कुरुते तत्र सं रुद्र-समतां वजेत्''—इति ॥ विल्ल-पूजा पठचते,—

यः पूजयति भक्तेश्मनेक-फलतां वजेत्"—शति । मात्, उपवासाद्यश्चयोऽपि विकल्प्यन्ते । यदि, नागरखण्ड-ण्डयोः ससुध्य-विधिरस्तीत्युच्यते, तर्हि, प्रत्येकं वा यो वा यथेष्टमनुष्ठीयताम्,—शति प्राप्ते बूमः । वैश्वानरविद्यो-न्यायेन ससुदाय एवात्रानुष्ठेयः तस्य च न्यायस्य संप्राहका-ोको भवतः,

वैश्वानरसुपास्तेऽत्र प्रत्येक-ससुदायतः ।
विकलपः, ससुदायो वा नियतो विविधाद्विधेः ॥
विकलपः, — इति चेन्मैवं ससुदाय-प्रशस्तितः ।
अवसुत्यानुवादेन प्रत्येकोत्तसुपपत्तितः''— इति ।
सर्थः । छन्दोगेराम्नायते, "वैश्वानरसुपास्ते''— इति
तादित्यवाय्याकाशोदकपृथिवी-रूपेः पङ्गिरवयवैरुपेतोऽवोत्मको विराद्युरुषो वैश्वानर-शन्द्याच्यः । तत्र संश्चाः,
हालोकाव्यववाया अवययी च प्रत्येकं विकल्पेनोपास्यः,
स्वेव नियमेनोपास्यः— इति ।

त्पः, — इति तावत्मासम् । कृतः १ द्विविधस्य विधेः श्रय-१ । प्राचीनशालसत्ययज्ञेन्द्रधम्नजनवुडिलोहालकः-नामभिः एषिंभिः क्रमेण विद्युलोकात्यः पडवयवाः मत्येकसुपा-तद्वतान-कथन-परेषु वाक्येष्ठ पणणामययानां प्रत्येक-विध्यो नियमाश्च फलसहिता उपलम्पते । पुनश्चान्ते पड्-। महर्षिम्योऽश्वपती राजा ससुदायोपास्त्रिमयोचत । अतो धि-चलेन यथेच्छं विकल्पः, — इति प्राप्ते सुमः, —

<sup>§</sup> सत्य,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

समुदाय एवात्र नियमेनोपासितब्दः । कुतः ? प्रशस्तत्वात्\* । अवयवोपास्ति-वाक्यान्यवयुत्यानुवाद्-रूपत्वेनाप्युपपद्यन्ते। तस्मात्, समुदाय एवोपास्यः—इति राखान्तः ।

अनेन न्यायेन प्रकृतेऽच्युपवासादीनां त्रयाणां समुदायस्येव वतरूपत्वम् । नतु, क्षचिदुपवासादि-त्रयं विधाय पुनः पक्षान्तर-रूपेणोपवास-व्यतिरिक्तं द्वयं पठचते.

" अथवा शिवरात्रिं च पूजा-जागरणैर्नयेत्"—इति ।

नायं दोषः । अथवेत्यतुकल्पोपक्रमेणाशक्त-विषयत्वोपपक्तेः । अत्र वते विहितानां त्रयाणां परस्परमङ्गाङ्गिभाव-बोधक-प्रमाणाभा-वादाग्नेयादि-पङ्यागवत्प्रत्येकं काल-संबन्ध-विधानात् फल-संबन्धा-च\$समप्राधान्यं द्रष्टव्यम् । अस्यैवोपोद्दलकं लिङ्गमधीयते । छन्ध-कस्य मद्राश्व-जन्म प्राप्तवतो दुर्वाससा सह संवादे पठचते,—

" कृष्णपक्षे चतुईस्यां न किञ्चिन्सगमाप्तवान् । अण्वपि प्राणयात्रार्थं र क्षुधा सम्पीडितोऽनसत् " ॥

इत्युपक्रस्य,—

भ धतुःकोटचा हतान्वेव विख्व-पत्राणि मानद् । पतितानि महाराज, शरूमोः शिरिस सृतले ॥ तत्रैव तस्थौ राजेन्द्र, सर्वरात्रमतन्द्रितः । रात्रिशेषं स्थितो व्याधः स्तन्धदृष्टिरधोष्ठसः ! प्रभाते विमले जाते दृष्टा तृत्रैव शङ्करम् ।

विल्य-पत्रैर्नरश्रेष्ठ, कन्द-मुळेश्च पारितः "—इति ॥ एतास्मन् यथोक्त-तिथि निर्णेतुं इदं विचायेते । कि व्रतान्तरे-व्यिवात्राप्युद्यास्तमय-वैध आद्त्तेत्व्यः, कि वा प्रदोप-वेधः, आहो-स्वित् निज्ञीय-वैधः—इति । तत्र, पूर्वेग्रुरुदये त्रयोदद्यी-त्रेधः

<sup>\*</sup> प्रस्तुतत्वातः,—इति सु॰ पुस्तके पाठः । \$ फलविधानाणः,—इति सु॰ पुस्तके पाठः । † प्राणरक्षार्थं,—इति सु॰पुस्तके पाठः । ‡ स्तब्धदृष्टिरनामिषः,—इति सु॰ पुस्तके पाठः ।

परेद्युरस्तमचे दर्श-वेधः,---इत्युदयास्तमय-वेधो युक्तः, तस्य त्रता न्तरेषु क्षप्तत्वात्, क्षप्तस्य च कल्प्याद्वर्लीयस्त्वात् । मैवम् सामान्याद्विंशेषस्य बर्छीयस्त्वात् । सामान्यरूपो हादयास्तमय-वेध सर्व-तिथिषु सर्व्य-त्रतेषु समानप्रवर्त्तमानत्वात् §, विशेषरूपौ प्रदोष निशीय-वेथी, कृष्णचतुर्दशी लक्षणे तिथि-विशेषे शिवराञ्याख वत-विशेषसुपजीव्य प्रवृत्तत्वात् । एतदेवाभिप्रेत्य ईशानसंहिताया मुक्तम.-

उदयेऽन्विताः क्विद्धाह्याः क्विद्स्तमयेऽन्विताः । व्यतिभिह्तिथयो यस्मात् वर्जयित्वा वतन्त्विदम् "—इति ।

अस्मिस्तु वर्ते प्रदोष-वेधो वायुपुराणे दार्शितः,—

" त्रयोदश्यस्तरो सूर्ये चतसुष्वेव नाडिस ।

भूत-विद्धा त या तत्र शिवरात्रि-वर्त चरेत "-इति । स्मृत्यन्तरेऽपि.—

- " प्रदोष-च्यापिनी ग्राह्या शिवरात्रि-चतुर्देशी । रात्री जागरणं यस्मात्तस्मात्तां समुपापयेत् ''-इति । कामिके,-
  - " आदित्यास्तमये काले अस्ति चेद्या चतुर्दशी । तद्रात्रिः शिवरात्रिः स्यात् सा भवेदुत्तमोतमा "-इति ।

निश्चि वेधो नारदीयसंहितायां दक्षितः,-" अर्द्ध-रात्रयुता यत्र माघ-कृष्णचतुर्दशी ।

शिवरात्रि-वर्तं तत्र सोऽश्वमेध-फर्लं लमेत् ''—इति । स्मृत्यन्तरेऽपि.—

" भवेद्यत्र त्रयोद्द्यां भूत-व्याप्ता महानिशा । शिवरात्रि-वर्तं तत्र कुर्याजागरणं तथा "-इति ।

#### ईशानसंहितायाम्,---

"मायकुष्णचतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि ।
शिविलङ्गतयोङ्गतः कोटि-सूर्य-सम-प्रमः ॥
तत्काल-स्यापिनी प्राह्या शिवरात्रि-मृते तिथिः ।
अद्धरात्रादधश्चीः युक्ता यत्र चतुर्दशी ॥
तत्त्राल कुर्वात शिवरात्रि-मृतं तिथिः ।
अर्द्धरात्रादधश्चोध्वं मास्ति पत्र चतुर्दशी ॥
नैव तत्र वतं अर्यादायुर्देश्य-हानिद्स् ।
स्याप्यार्द्धरात्रं यस्यान्त लभ्यते साम् चतुर्दशी ॥
तस्यामेव त्रतं कार्य मत्मसादाधिभिने रैः ।
पूर्वेध्वर्श परेखुर्व महानिशि चतुर्दशी ॥
स्याप्ता सा हत्यते यस्यां तस्यां कुर्यादृत्वतं नरः ।
लिङ्गाविभाव-काले तु व्याप्ता ग्राह्या चतुर्दशी ॥
तदृष्वीचोऽन्विता सुता सा कार्या वृतिभिः सदा ।
मम प्रियक्ती होषा माय-कृष्णचतुर्दशी ॥

महानिशान्विता या तु तत्र ऊर्पोदिदं व्रतम्''—इति । एवं साति, पूर्वेद्धरेव वा परेद्धरेव वा यत्र प्रदोप-निशीयोभय-याप्तिस्तत्र व्रतमाचरणीयम् । पूर्वेद्धरेवोभय-व्याप्ती स्कन्दपुराणे

ठचते,—

" त्रयोदशी यदा देवि, दिनश्चक्ति-प्रमाणतः । जागरे शिवरात्रिः स्यात्रिशि पूर्णा चत्रदेशी"—इति । स्नश्चक्तिरस्तमयः । परेद्यरेवोभय-व्यासी कामिके पठचते,—

" निज्ञाद्वये चतुर्द्दस्यां पूर्वा त्याच्या परा क्षुमा"—इति । दिन-द्वयेऽप्युमय-च्याप्तिस्तु न सम्भाव्यते, याम-द्वय-चृद्धेरमा-त्त । दिन-द्वयेऽप्युभय-च्याप्त्यभावोऽपि न सम्माव्यते, याम-द्वय-

क् नार्धरात्रादधक्षोध्वी,─-इति सु॰ पुस्तके पाठः । † युक्ता,─-इति वि॰ पुस्तके
 ा ‡ या,─-इति सु॰ पुस्तके पाठः ।

क्षयस्यामाबात् । एकैकारमत् दिने एकैकटपाप्तो तु कथमिति चेत् उच्यते । सा होवं मसज्यते; पूर्वेद्युर्निज्ञीय-व्याप्तिः परेष्टुः मदोष-व्याप्तिः;—इति । तत्रैकः व्याप्तेर्दिन-द्वये समानत्वेद्रिष जया-योगस्य मजस्तत्वाद दर्श-योगस्य निन्दितत्वाच पूर्वेद्युरेवोषवासः । जया-योग-माञ्चस्यं चानेक-वचनैरादतत्वाद्वनम्यते तथा च स्कन्द्युराणे पठ्यते,—

"कृष्णाष्टमी स्कन्दपष्ठी विवसात्रि-चतुईशी ।
एताः पूर्व-युताः कार्यास्तिथ्यन्ते पारणं भवेत् ॥
जन्माष्टमी रोहिणी च शिवसात्रिस्तथेवच ।
पूर्व-विद्धेव कर्त्तव्या तिथि-भान्ते च पारणम् ॥
श्रावणी दुर्गनवमी तथा दुर्वाधमी च या।
पूर्व-विद्धा तु कर्त्तव्या शिवसात्रिवंदेरिहनम्"—इति ।
" जयन्ती शिवसात्रिश्च कार्ये मद्रा-जयान्विते" —इति च ।

नागरखण्डे,—

" माव-फाल्युनयोर्मध्ये असिता या चतुर्देशी । अनङ्गेन समायुक्ता कर्षव्या सा सदा तिथिः"—इति । पद्मपुराणे,—

" अर्द्धरात्रात् पुरस्ताचेजया-योगो यदा भवेत् । पूर्वविद्धैय कर्त्तव्या शिवरात्रिः शिव-प्रियैः ''—शति । अस्रवैवर्ते.—

" रुद्र-वृतेषु सर्वेषु कर्त्तव्या सम्मुखी तिाथेः । अन्येषु वृत-कल्पेषु पर-युक्तामुपावसेत् ''—इति ।

दश-योग-निन्दा च स्कन्दपुराणे दर्शिता,— " महतामपि पापाना दृष्टा वे निःकृतिः पुरा ।

सहताभाष पापाना दृष्टा व निःकृतिः पुरा । न दृष्टा कुर्वतां पुंसां कुरू-युक्तां तिथिं शिवाम् ''—-इति । अन्यान्यपि यानि कानिषिद्शैं-योग-निन्दाःचचनानि तत्र तत्र समर्थन्ते, तानि सर्वाण्यस्मिन्विषये योजनीयानि । यदा पूर्वेद्युर्निः- शीथादूर्ध्वं प्रवृत्ता चतुर्दशी परेष्टाः क्षय-वशानिशिधादर्शगेव समाप्ता, तदा पूर्वेष्टाः प्रदोष-निशीय-व्याप्त्योरुमयोरप्यसम्मवात्परेष्टाः प्रदोष-व्याप्तरेकस्याः सद्भावाच पर-विद्धेव त्राह्या । एतदेवाभिन्नेत्य स्मर्यते,—

> " माधासिते भूत-दिनं कदाचि-दुपैति योगं यदि पश्चदस्या । जया-प्रयुक्तां न तु जातु कुर्या-च्छितस्य रात्रिं प्रियकुाच्छितस्य ''—इति ।

यदा पूर्वेद्धः प्रदोषादूष्वं प्रदृता चहुईशी परेद्धः क्षय-वज्ञात् प्रदोषाद्वर्गमेव स्वाप्ता, तदा परेद्धव्याप्ति-द्वयाभावात् पूर्वेद्धर्निज्ञी-

थव्याप्तेः सद्भावाज्ञया-योगाच पूर्वेद्युरेवोपवासः ।

अत्रायं विवेकः सम्पन्नः । दिन-द्वये निज्ञीथ-व्याप्तौ तद्व्याप्तौ च प्रदोषव्याप्तिर्नियामिका । तथा, दिन-द्वयेऽपि प्रदोष-व्याप्तौ तद्व्याप्तौ च निज्ञीथ-व्याप्तिर्नियामिका । एकैकस्मिन् दिने एकैक-च्याप्तौ जयायोगो नियामकः,—इति ।

अस्य शिवराति-व्रतस्याहोरात्र-साध्यत्वेनाहानि रात्रौ च संबन्धे साधारणे सति अहवैंअग्रुपेश्य प्रदोष-निशीययोरेव कुतः शास्त्राणां रक्षपातः,—हति चेत् । रात्रेश्त्र प्रधानत्वादिति ब्रूमः तत्-प्राधान्ये वोपपात्तिः स्कन्दपुराणे पठचते.—

" निशि भ्रमन्ति भूतानि शक्तयः शुलभृद्यतः ।

अतस्तस्यां त्रयोद्श्यां सत्यान्तत् पूजनं भवेत् ''—इति । तस्यां त्रयोद्श्यामिति व्यधिकरणे सप्तम्यो । तथा चायमर्थैः तम्पद्यते, त्रयोद्शी-निशीथे तस्यां चतुर्देश्यां विद्यमानायां शिव-गूजनं भवेत्,—इति ।

नागरखण्डेऽपि—

" माघमासस्य कृष्णायां चतुर्द्दश्यां सुरेश्वर । अहं यास्यामि भूपृष्ठे रात्रो नैव दिवा कलो ॥ िब्बेशु च समस्तेषु चरेषु स्थावरेषु च । संक्रमिष्याम्यसन्दिग्धं वर्षपाप-विशुद्धये ॥ रात्री तुस्यां हि मे पूजां यः करिष्याते मानवः । मन्त्रेरतेः सुरश्रेष्ठ, विपापः स भविष्यति ''—इति ।

सा च शिवरात्रि-चतुर्दशी त्रिधा भवति; एकतिथ्यात्मिका, तिथिद्वयात्मिका, तिथि-त्रयात्मिका च,—इति । तत्र सुर्य्योद्य-मारभ्य प्रवृत्ता परिदेनोद्यपर्य्यन्तैकतिथ्यात्मिका । सा वेथ-दोषा-भावात् प्रशस्ता । तिथि-द्वयात्मकत्वश्च द्वेषा भवति; जया-योगेन, दश्योगेन च । तत्र \* योग-द्वयमिकैकास्मिन् विषये प्रशस्तम् । स च विषय विशेषः पूर्वमेवोदाहृतः। तिथि-त्रयात्मकत्वं त्वतिप्रशस्तम् । एतद्वयमिकेकास्मिन् सुर्याम्भावत् सुराणे पठस्तम् । एतद्वयमिकेकास्मिन् सुराणे पठस्तम् । एतद्वयमिक्रस्तम् ।

" त्रयोदज्ञी-कलाऽप्येका मध्ये चैव चतुर्दशी । अन्ते चैव सिनीवाली त्रिस्पृश्यां शिवमर्चयेत् "—्रात । तथा त्रिस्पृशी प्रशस्ता, तथा वार-विशेषेण योग-विशेषेण च प्रशस्ता भवति । तथा च स्कन्दपुराणे पठचते,—

" माघ-क्रुष्ण-चतुर्दश्यां रिव-वारो यदा भवेत् । मौमो वाऽथ भवेदेवि, कर्षच्यं व्रतसुस्तमम् ॥ शिव-योगस्य योगे व तद्भवेदुत्तमोत्तमम् । शिवरात्रि-व्रतन्त्वेतत्तद्भवेदुत्तमोत्तमम् "—इति ।

नतु, यदा पूर्व-विद्यायाग्डपवासस्तदा परेखुः किन्तिध्यन्ते पारणं भवति किं वा तिथि-मध्ये १ ज्ञास्त्रन्तु पक्ष-द्रयेऽपि समानम् । तच्च, तिथ्यन्त-पारण-चचनानि पूर्वेग्रदाहतानि । तिथि-मध्य-पारण-चच-नन्तु स्कन्दपुराणे पठचते,—

" उपोषणं चतुर्दश्यां चतुर्दश्यान्तु पारणम् । कृतैः सुकृत-छक्षेश्र छभ्यते वाऽथवा न वा ॥

<sup>\*</sup> तन्त्र,--इति वि॰पुस्तके पाठः ।

ब्रह्मा स्वयं चतुर्वक्रैः पञ्चवक्रैस्तथाऽप्यहम् । सिक्ये सिक्ये फलं तस्य शक्ती वक्तं न पार्वति ॥ ब्रह्माण्डोद्र-मध्ये तु यानि तीर्थानि सन्ति वै । संस्थितानि भवनतीह भूतायां पारणे कृते ॥ तिथीनामेव सर्वासामुपवास-त्रतादिषु ।

तिथ्यन्तो पारणं कुर्याद्विना शिव-चतुर्दशीम् "-इति । बाढम् । अस्ति हि द्विविधं शास्त्रम्, तस्य च द्विविधस्य ास्त्रस्य प्रतिपत्प्रकरणोक्त-न्यायेन व्यवस्था द्रष्टव्या । यदा याम-यादवागेव चतुर्देशी परिसमाप्यते, तदा तिथ्यन्ते पारणम् । यदा चत्रदेशी याम-त्रयमतिकामाति, तदा चतुर्देशी-मध्ये पूर्वाह्रे रणं क्रयीत ।

### इति चतुर्दशी-निर्णयः ।

# अथ पञ्चद्शी निर्णीयते ।

सा द्विविधाः पौर्णमास्यमावास्या च । तत्र, पौर्णमास्यां परस्प विरुद्धानि वाक्यान्युपलभ्यन्ते । तत्र, पर-विद्धाया ब्राह्मत्वं पुराणे ाठचते,—

" भूत-विद्धा न कर्त्तव्या कर्त्तव्या प्रतिपद्धता । पौर्णमासी व्रतारम्भे मनुजैः फलकाङ्क्षिमः "-इति\*। विष्णुधम्मोत्तरे.--

" एकादश्यष्टमी पष्टी पौर्णमासी चतुर्दशी । अमावास्या तृतीया च उपोष्याः स्युः पराऽन्विताः''-इति। पद्मपुराणे.—

" पूर्व-विद्धा तु कर्त्तव्या सप्तमी व्रतिभिनिरैः।

 <sup>&</sup>quot; पुराणे पठचते '—इत्यादि, ' इति '—इत्यन्तं नास्ति मु॰ पुस्तके ।

पौर्णमास्या महीपाल, पराया नियमाङ्गता † "—इति । पर-विद्धा-निषेधः पूर्व-विद्धा-विधिश्च ब्रह्मपुराणे, —

"पष्टचेकादश्यमात्रास्या पूर्व-निद्धा तथाऽष्टमी। पूर्णिमा पर-विद्धा च नोपोष्यन्तिथि-पञ्जकम्''—इति। पूर्व-विद्धा-त्राह्यत्वञ्च युग्मवाक्ये "चतुर्दश्या च पूर्णिमा''— इति। एवं परस्पर-विरोधे सति या व्यवस्था, सा ब्रह्मवैवं दार्शिता—

प्रशिषाः " पूर्व-विद्धा न कर्त्तव्या अमावास्या च पूर्णिमा । वर्जेयित्वा सुनिश्रेष्ठ, सावित्री-व्रतस्त्तमम्"—इति । सावित्री राज-ऋन्या, तथा चीर्णं वर्ते सावित्री-व्रतम् । तः भविष्योत्तरप्राणे दर्शितम्,—

" कथ्यामि कुल-स्त्रीणां महिन्नो वर्द्धनं परम् । यथा चीर्ण वर्त पूर्व सावित्र्या राज-कत्ययां"—इति । एतच पीर्णमास्याममावास्यायां च विहितम् । तस्मिन् व्रते पूर्व विद्धा माह्या, व्रता पर्वविद्धा न कर्त्तव्या, किं तु पर-विद्धै कर्त्तव्यति परस्पर-विरुद्धस्य शास्त्र-द्वयस्य । यदा चतुर्द्दस्यधादशनाडिका मवति, तदा सावित्रीव्रतमपि तत्र परित्याख्यम्

" भूतोऽधादशनाडीभिर्दूषयरपुत्तरान्तिथिम्"—इति स्कृतेः योऽयं पीर्णमासी-तिर्णयः, स एवामावास्यायामप्यवगन्तव्यः तत्रापि सावित्री-त्रतं पूर्व-दिने कर्त्तव्यं व्रतान्तराण्युत्तरिते अस्याश्र व्यवस्थायां ब्रह्मवैवर्त्त-वचनं पूर्वसुदाहृतम् स्कन्दः राणेऽपि.—

" भूत-विद्धा सिनीवाली न तु तत्र व्रतश्चरेत्। वर्जियत्वा तु सावित्री-वतं तु शिखिवाहन"—शति।

<sup>ाँ</sup> मुद्रितपुस्तके बचनमिदं, नोपोष्यं तिथिपबक्षमित्यनन्तरं पठितम् । तत्र ' पौर्णमासी महीपाळ '—इति तृतीयचरणे पाठः ।

एवं च सति, युगम-शास्त्रं सावित्रीवत व्यतिरिक्तेषु वर्तेषु द्रष्ट-व्यम् । प्रचेता अपि.—

" नाग-विद्धा तु या षष्ठी सप्तम्या च युताऽष्टमी । दशस्येकादशी विद्धा त्रयोदश्या चतुर्दशी ॥ भूत-विद्धाऽप्यमागास्या न त्राह्या सुनि-पुंगवैः । उत्तरोत्तर-विद्धास्ताः कर्त्तव्याः काठकी श्रुतिः—्हाति । पद्मपुराणेऽपि,—

" षष्ठचष्टमी तथा दर्ज्ञः कृष्णपक्षे त्रयोदज्ञी । एताः पर-युताः कार्ट्याः पराः पूर्वेण संयुताः''-—इति ।

यत्तु नारदीयपुराणे,—

" दुईं च पौर्णमासश्च पितुः सांवत्सरं दिनम् । पूर्व-विद्यमञ्जूर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ''—हित । तत्सावित्रीव्रत-विषयं श्राद्ध-विषयं वा । अमावास्यायामिक पौर्णमास्यामपि श्राद्धं विहितम् । तथा च पितामहः,—

" अमावास्या-व्यतीपात-पौर्णमास्यष्टकासु च । विद्वान श्राद्धमकुर्वाणः प्रायश्चित्तीयते हि सः"—इति ।

अमावास्या-श्राद्धस्य च पावेणरूपत्वमपराद्धस्य तत्कर्म-काखत्वं कुतपस्य मारम्भ-काखत्वमित्येतित्रतयं प्रतिपत्करणे प्रत्याब्दिकः निर्णये प्रपश्चितम् । तथा सति, अपराद्धस्य कर्म-काखत्वात् पूर्वेष्टु-रेव वा परेखुरेव वाडपराद्ध-च्यापिन्यमावास्या प्रदीतव्या । तत्रापराद्ध-व्यापिन्याः पूर्व-तिथेप्रौद्यतामाह हारीतः—

" यस्यां सन्ध्या-गतः सोमो भृणालमिव दृश्यते । अपराह्ने तु या तस्यां पिण्डानां करणं ध्रुवम्"—-इति ।

यज्ञ काष्णीजिनिनोक्तम्,---

" भूत-विद्धाममावास्यां मोहादज्ञानतोऽपि वा । श्राद्ध-कर्मणि ये कुर्युस्तेषामायुः प्रहीयते "---इति । तद्पराह्न-व्याप्त्यभाव-विषयं द्रष्टव्यम् । अपराह्न-व्यापिन्या उत्तर-तिथेर्बाह्यतामाह हारीतः—

" अपराह्नः पितणान्तु याऽपराह्नानुयायिनी ।

सा ब्राह्मा पितृ-कार्य्ये तु न पूर्वाऽस्तानुयायिनी "—इति । उभयत्रापराह्म-व्यापित्वं द्वेधा भिद्यते; एकदेशेन, कारस्न्येन चेति । एकदेश-व्यापिश्च द्वेधा भिद्यते; वैषम्येण, साम्येन चेति तत्र,वैषम्येण-कदेशव्यासा महस्वेन निर्णेतव्यम् । तथा च स्पृतिः—

" अपराह्न-द्वय-व्यापिन्यमावास्या यदा भवेत् ।

तत्रारपत-महत्त्वाभ्यां निर्णयः पितृ-कर्मीण ''—इति । महत्येव प्राह्मेत्यभिप्रायः । सः च शिवराधव-संवादे स्पष्टमभिहितः,— " अरुपाऽपराह्ने त्याज्याऽमाश्र प्राह्मा स्याद्याऽधिका भवेतु''—इति ।

साम्येनैकदेश-च्याप्ती स्वर्वादि-शास्त्रण निर्णयः । साम्येनोभयत्रैकदेशन्याप्तिश्च तत्त्विथ-गतिर्वृद्धि-क्षय-साम्येस्त्रेशा मिद्यते तथा
हि । यूर्वृद्धरपराह्णस्य द्वितीय-घटिकामारभ्य परेग्छरपराह्णस्य पश्चघटिका-पर्यम्तं यदा विथिवंत्तेते, तदा प्रवापराह्णस्य प्रथम-घटिकां
द्वितीयापराह्णस्य चरम-घटिकां विशय शिष्टाष्ठु पश्चप्तु वर्त्तमानत्वास्साम्येनैकदेश-च्याप्तिम्बति । तिथिश्च तदा, घटिका-चतुष्टयेन
बक्दते । यदा च प्रवोपराह्णस्य चरमघटिकायप्रतापराह्णस्य च
प्रथम-घटिकायान्तिथिर्वर्तते, तदाऽपि साम्येनैकदेशच्याप्तिम्बति ।
घटिका-चतुष्टयेन तदा तिथिः क्षीयते । यदा प्रवापराह्णस्य च
प्रथम-घटिका-त्रये द्वितीयापराह्णस्य च प्रथम-घटिका-त्रये तिथिवंत्तते,
तदा साम्येनैकदेश-च्याप्तिस्तद्वस्था । तिथिस्तु न तद्दिते नापि
क्षीयते किन्द्र समेव । इंदशे विषये स्वर्व-दर्प-वाक्यावाल्यायामपि
प्रवर्त्तेतिवान्यं सदेनितिथ-साधारण्येन प्रवृत्तत्वादमावास्यायामपि
प्रवर्त्तेतिया, अमावास्यायामेव । विशेषण श्विवराघव-संबादे
स एवार्थे वर्षितः---

स्वाज्या सा,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । † अमाबास्यायामपि,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

अमावास्या तु या हि स्यादपराह्न-द्वयेऽपि सा । क्षये पूर्वा, परा बृद्धी, साम्येऽपि च परा स्पृता "--इति । त्यन्तरेऽपि,-

" तिथि-क्षये सिनीवाली तिथि-वृद्धौ कुहूर्मता । साम्येऽपि च कुहूर्जेया वेद-वेदाङ्ग-वेदिभिः "-इति । चतुर्दशी-मिश्रा सिनीवाली, प्रतिपन्मिश्रा कुहू: । तथा च सः.-

दृष्ट-चन्द्रा सिनीवाली नष्ट-चन्द्रा कुरूर्भता "---इति । कात्स्नर्येनोभयत्रापराह्न-व्याप्तावपि तिथि-वृद्धित्वात् कुहूरेव श्राह्या। ा दिन-द्वयेऽप्यपराह्नं न स्पृशति, तदा साग्न्यनाप्रिक-भेदेन ास्था द्रष्टव्या **।** 

तदाह जावाछिः,-

" अपराह्व-द्वयाच्यापी यदि दर्शस्तिथि-क्षये । आहिताग्नेः सिनीवाली निरग्न्यादेः कुहूर्मता ''--इति । आदि-शब्दात् स्त्री-शृद्धयोरपि ग्रहणम् । तदाह लीगाक्षिः,—

" सिनीवाली द्विजैः कार्र्या साम्रिकैः पितृ-कर्मणि ।

स्रोभिः ग्रुद्धैः कुहूः कार्य्या तथा चानग्निकैर्द्धिजैः—इति । एवं शास्त्रार्थे व्यवस्थिते सति, यानि बहुविधानि वाक्यानि, ने सर्वाणि प्रोक्तेष्वमावास्या-भेदृष्वन्यतम-विषयत्वेन यथायोगं तनीयानि । तथाहि । तत्र, ताबद्रीधायन आह,—

मध्याहात्परतो यत्र चतुर्दश्यनुवर्त्तते ।

सिनीवाली तु सा ज्ञेया पित-कार्य्ये तु निष्फला "—इति। बृहस्पतिरापि,---

" मध्याद्वाद् या त्वमावास्या परस्तात् स्प्रवर्त्ते । भूत-विद्धा तु सा झेया न सा पश्चदशी भवेत् "—इति । अत्र, मध्याह्नादूर्ध्वमपराह्नमतिऋम्य परस्ताद्मावास्या प्रवर्त्तते,— व्याख्येयम् । तदेतद्वन-द्वयं परेद्यरेवापराह्न-व्याप्ती योजनी-। यत्तु कात्यायनवचनम्,--

" पिण्डान्वाहार्य्यकं श्राद्धं क्षीणे राजनि शस्यते । वासरस्य तृतीयेंऽशे नातिसन्ध्या-समीपतः "---इति ।

पिण्डानां पिण्डपित्यज्ञाङ्गभूतानामनु पश्चादाहियते क्रियते.— इति पिण्डान्वाहार्थकं श्राद्धमामावास्यं, तत् क्षीणे राजनीन्दौ कर्त्त-व्यम् । 'वासरस्य तृतीयंऽशे ' इत्यनेनेषत्रूनोऽपराह्यः सायाह्न-सहितोऽभिधीयते । ' नातिसन्ध्यासमीपतः '— इति सायाह्रस्य प्रतिषेधे सत्यपराद्धः कर्मकालत्वेन परिशिष्यते । तथा च, कर्म-काल-व्यापिनी तिथिर्प्राह्मेत्युक्तम् । तत्रेन्दुक्षयस्य चतुर्देश्यष्टमे प्रहरे प्रारम्भः, अमावास्यायाः सप्तमे प्रहरे समाप्तिः । तदेतदुभर्यं कात्यायन एवाह,---

" अष्टमेंडरो चतुर्दश्याः क्षीणो भवाते चन्द्रमाः । अमावास्याऽष्टमांशे च पुनः किल भवेदणः ''—इति ।

यचु जावाछिनोक्तम्,---

" प्रतिपत्स्वप्यमावास्या पृबोह्न-च्यापिनी यदि । भूत-विद्धैव सा कार्या पित्रये कर्भाण सर्वेदा "-इति ।

अत्र, पूर्वोद्ध-व्यापिनी '---इति विशेष-कथनादपराह्य-व्यापित्वं नास्तीत्यवगम्यते । ताहशी च द्विविधाः, पूर्वेद्युरपराह्न-व्यापिनी, तद्रहिता च । आद्यपक्षे सर्वेरिप भूतविद्धेव कार्ट्या । द्वितीयपक्षे साप्तिकरेव भूतविद्धा कार्य्या । यज्ञ हारीतेनोक्तम् ,---

" पूर्वाह्वे चेदमावास्या अपराह्वे न चेतु सा ।

मतिपद्यपि कर्त्तन्यं श्राद्धं श्राद्धविद्ये विदुः " इति ।

तद्दिवस-द्वयेऽप्यपराह्म-व्यापित्वाभावे सति निरम्निक-विषयम् । यदापि हारीतेनोक्तम् ,---

" भूत-विद्धाऽप्यमावस्या प्रतिपन्मिश्रिताऽपि वा । पिन्ये कर्मणि विद्वद्विप्रीद्या कुतपकालिकी "-इति। तदेकोदिष्ट-विषयम् । एकोदिष्टस्य कुतप-प्राधान्यं प्रतिपत्प्रकरणे प्रपश्चितम् । यदा । प्रतिपन्मिश्राया अप्यपराह्न-व्यापित्वाभावे निर- प्रिकेरिए हेयत्वाशङ्कायां प्राह्मते क्रुतप-व्याप्तिरजुकत्वयतेनामिधीयते । अपराह्म-व्याप्तिः पावणे मुख्यकत्वयः, क्रुतप-व्याप्तिरजुकत्वयः । तथा च, मुख्यासस्मवेऽजुकत्वयस्योपादेयत्वान्निरिक्रेकः प्रतिपत्निश्चिता प्रविद्यासस्मवेऽजुकत्वयस्योपादेयत्वानिरिक्रेकः प्रतिपत्निश्चिता प्रविद्यास्य । सुत-विद्यायान्तु, क्रुतप-कालिकत्वे सत्यापराह्मिकत्वयस्य मर्थ-तिद्यम्। तथा साति, मुख्यादुक्तवयोग्ग मयोगिष सङ्गावात्कृतपस्य प्रारम्भकालताच प्रात्याब्दिक-प्रकरणोवाहत-देवलादिक्वयनानुसारे- णक्रमापक्रमोपसंहारे । व्याप्तिर्दिक्षता भवति । तचात्र दृष्टान्तेनोपन्यस्य । क्रुतप-व्यापिनी भृत-विद्यापादेयाः, तथा प्रतिपद्वि-द्याधापि क्रुतप-व्यास्योपादेया भवति । तच वोधायन आह्,—

" वटिकैकाऽप्यमावास्या प्रतिपत्सु न चेत्तदा । भूत-विद्वेत सा प्राह्मा देवे पित्र्ये च कर्माणे'—इति । प्रातिपत्सु वाटिकैकाऽपि कर्म-काल-संबन्धिनि यदि न स्यादित्य-थे: । तदेतद्वयनं पूर्वेद्यरेवापराह्म-ज्याप्ती द्रष्टज्यम् । अस्मिन्नेव विषये जाबालिराह्-—

" प्रतिपत्स्वप्यमावास्या पूर्वाह्नव्यापिनी चृदि । भूत-विद्धेव सा प्राद्या पिञ्चे कर्माण सर्वदा"—इति । यज्जु हारीतवचनम्,—

"कन्या-मक्त-मीनेषु तुलायां मिथुने तथा । भूत-विद्धेव सर्वेषां पूज्या भवति यक्षतः"—इति । तद्वत-विषयम् । तथा च जावालिः,—

" तुलायां मिथुने मीने कन्यायां मकरेऽप्यमा । भूत-विद्धा व्रते बाह्या शेषेषु प्रतिपद्यता "—इति ।

इति पश्चदशीनिर्णयः।

<sup>#</sup> देवस्वामि,—इति मु॰ पुस्तके पाठः । † उपक्रमोपसंहारकाल,—इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

## अथेष्टिकालो निर्णीयते ।

न चेष्टे: प्रतिपदि कर्नंट्यत्या पूर्व-प्रकरण एव कुतोऽयं नावि हृतः, — इति शङ्कनीयम् । पर्वचतुर्योशस्यापि प्रतिपद इवेष्टि-काल त्वात् । पर्वप्रतिपत्सिन्धिन्तापेक्षत्वाच । अतः, पर्व-निर्णयानन्तरः स्य निर्णयस्यावसरः, — इतीदानीं निर्णीयते । अत्रेदिक्षत्त्यते । र्षव्पतिपद्याः सन्धिरिष्ठकालः, किं वा, सन्धिरुमी पार्थी १ इति तद्यं प्रयमं सन्धि-स्वरूपं निरूपणीयम् । विल्रह्मणञ्च पर्व-वे वाधीनम् । अतः, पर्व-मेदो निरूपणय । यदि च द्विविधं, पैए मास्यमावास्या चेति ।

ननु, प्रतिपदमारभ्य चतुर्द्दश्यन्तानान्तिथीनां शुक्र-कृष्ण-पक्षयं नीिस्त नाम-भेदः, पञ्चद्दश्यान्तु किमर्थोऽयं नाम-भेदः, न्हां चेत् । तयोविंद्योष-स्वभाव-क्षापनायिति ब्रुमः ! प्रथमद्वितीयादीः चन्द्रकलानां मध्ये यस्तक्ष्वाका कला वर्ष्टते, तस्तक्ष्वाका शुक्रपिविधः व्यवह्वियते । कृष्ण-पक्षेऽपि क्षीयमाणायास्तस्याः कलानामा तिथिय-व्यवहारः । तेन न्यायेनान्त्य-तिथेरिप पत्रवद्यात्राः वर्ष्यद्वाराः । तेन न्यायेनान्त्य-तिथेरिप पत्रवद्यात्रात्र शुक्र्यां चन्द्र-मण्डलं स्कलामः सर्वाध्मता पूर्व्यते । तत्र, शुक्र्यां पञ्चद्वयां चन्द्र-मण्डलं स्कलामः सर्वाध्मता पूर्व्यते । तत्र, शुक्राधाः सर्वाध्मतः पूर्विपेसिय्यने नाम्ना क्षाप्यते । तदुक्तं ब्रह्माण्डसन्तस्यपुराणयोः,—

"क्ला-श्रये व्यतिकान्ते विवा पूर्णी परस्परम् ।
चन्द्रादित्यो पराह्ने तु पूर्णत्वात्पूर्णिमा स्मृता"—इति ।
अहः परो मागः पराहः, सूर्य्यास्तमयकालः,—इत्यर्थः । तः
यवाऽऽदित्यः सम्पूर्ण-मण्डलः सन्नस्तमेति, तथोत्तरक्षणे चन्
सम्पूर्ण-मण्डलः सन्नदेतीति दृष्टान्त-दाष्टान्तिक-भावं विवक्षितः
उभयोरादित्य-चन्द्रयोहपन्यासः । यथा, मण्डल-पूर्णत्व-विवक्षः
पूर्णिमाशब्दः प्रयुच्यते, तथा, मास-पूर्णत्व-विवक्षया पौर्णमासीशक

मयुज्यते । तदुक्तं भविष्योत्तरे,---

" पौर्णमासी महाराज, सोमस्य दियता तिथिः । पूर्णी मासो भवेद्यस्मारपौर्णमासी ततः स्मृता"—इति ।

पूर्णिमाऽमावास्ययोविंकरूपेन मासान्तत्वं मास-प्रस्तावे दक्षिः तम् । अमावास्यत्यनेन नाम्ना वहवोऽथीः कथ्यन्ते । तम्रामाञः ब्दस्य चत्वारोऽथीः, सहभावः, कन्या, स्र्य्यं-रिक्रमः, चन्द्र-कळ चिति । वस्रुशब्दस्य च चत्वारोऽथीः । इन्द्रश्चन्द्रः पितृविशेषः निवासश्चेति । तत्र, सहभाववाचिनममाशब्दमिन्द्र-वाचिनं वस्रुशब्दं चोररीकृत्य निवचनमेवं प्रवत्ते । अम्। वस्रुस्यामित्यमावास्योति

वारराङ्कत्या निवचननिव अचरात । अभा वद्युरस्वामान्यस्वातस्वातः अयमर्थः । वृत्र-वधानन्तरं प्रोपितेन्द्र-समागमे सन्दृष्टा देवा परस्परमवीचन्त । अमाऽस्माभिः सहायामिन्द्री निवसतीति । अतः स्तस्य दिनस्यामावास्यात्वमिति । सोऽयमर्थः शतपथ-बाह्मणे दर्शः पूर्णमास-प्रकरणे श्रयते । " ते देवा अञ्चवन्त अमा वै नोऽय वसुर्वे सित यो नः प्रावास्तीत्"—हित । तीचिरीयब्राह्मणेऽपि विस्पष्टमयमे वार्षः श्रयते । " इन्द्री वृत्रे हत्वा परं परावर्तमगच्छदपराधार्मितं मन्यमानस्तन्देवाः प्रिपेक्टच्युर्वे स्ता परं परावर्तमगच्छदपराधार्मितं मन्यमानस्तन्देवाः प्रिपेक्टच्युर्वे देवा अभित्यमणच्छन्तामा वै नोऽय वसुर्वे सत्तीतीन्द्री हि देवानां वसु तद्यमावास्या अमावास्यात्वम्"—इित परं परावतम् अन्यन्तदुर्वेद्यामित्यथः । अपराधं द्रोहमकार्षम् ।

यता, वसुशब्दश्चन्द्रवाची, तदाऽप्यमाशब्दस्य बाच्यं सहभाव मेबोररीकृत्येवं निवंक्तव्यम् । पश्चीषधीभिः सह चन्द्रो वसत्यस्य रात्राजित्यमावास्या । अयमर्थः शतपय-प्राक्षणे श्चयते । " एष् सोमो राजा देवानामन्त्रं यचन्द्रमाः स यत्रैव एतां रात्रिं न पुरस्तात पञ्चाहहशे तदिमं लोकमागच्छति । स इह पश्चोषधीरन्त्रपविशां स वै देवानां वस्वन्नं होषां तचदेश एतां रात्रिमिहामा वसति तस्म दमावास्या नाम "—हति । तथा, वृहदारण्येकऽपि, चन्द्रं प्रकृत पठचते । " सोऽमावास्यां रात्रिमतया षोडश्या कलया सर्वमि प्राणस्वनुत्रुपविश्य ततः प्रातज्ञीयते"—हति । अमा-बसु-शब्दी यदा कत्या-पित-वाचिनी, तदानीमेवं निवक्त-व्यम् । अमां वसुर्नैच्छद्स्यां रात्रावित्यमावास्या । अमाश्रव्दाभि-धेया काचित्कत्या तस्यां रात्री वसुनामानं पितरं वन्ने । स च पिता धर्म-छोपाद्गीतः सन्त् तां कत्यां नैच्छत् । सोऽपमितिहासः पद्मपु-राणेडवगन्तव्यः ।

अमा-नसु-ग्रव्दी यदा सूर्य्धरिम-निवासवाचिनी, तदा तदनु-सारेण निर्वचनं स्कान्दे नागरखण्डे पठचते,—

" अमा नाम खे राहेमः सहस्व-प्रमुखः स्मृतः । यस्य वैश्व तेजसा सूर्य्यः प्रोक्तस्रेटोक्य-दीपकः ॥ तस्मिन् वसति येनेन्दुरमाबास्या ततः स्मृता' — इति । ब्रह्माण्डपुराणेऽपि, —

" अमा नाम खे राईमश्चन्द्र-छोके प्रतिष्ठिता । यस्मारतोमो वसेत्तस्याममावास्या ततः स्मृता ''—इति । अमा-बसु-शब्दयोः सहभाव-निवास-वाचित्वमाश्रित्य मत्स्य-वायुब्रह्माण्डपुराणेषु निवचनं कृतम्,—

" अमा बसेतामृक्षे तु यदा चन्द्र-दिवाकरी।
एषा पश्चद्द्यी रात्रिरमावास्या ततः स्मृता "—इति ।
अमाशब्दस्य चन्द्र-कळा-वाचित्वं स्कान्दे दर्शितम्,—
" अमा पोडश-भागेन देवि, मोक्ता महाकळा ''—इति ।
तां कळासुपजीव्य निर्वचनं मगवतीपुराणे दर्शितम्,—

"कलाडवज्ञेषो निष्कान्तः प्रविधः स्टर्य-मण्डलम् । अमायां विज्ञते यस्मादमावास्या ततः समृता "—इति । अमावास्या-शब्द-पर्यायो दर्ज्ञ-शब्दोऽपि द्विधा निरुच्यते । स्याचन्द्रमसौ परस्परं पश्यतोऽत्रेति दर्ज्ञः तदुक्तं मत्स्य-प्रसाणे +,—

अस्या वै,—इति वि० पुस्तके पाठः । + मस्यवायुपुराणयोः,—इति वि० पुस्तके पाठः ।

" आश्वरय ताममावास्यां पश्यतः सुसमागतौ । अन्योन्यं चन्द्र-सुरुयौ तौ यदा तद्दशं उच्यते "—इति । न दश्यते चन्द्रोऽज्ञेति द्वितीयं निर्वचनम् । यद्यपि तदानीमदैश्रे इति वक्तन्यं, तथापि विपरीत-छक्षणया दश्गेः,—इत्युच्यते । तदेतद्वद्वद्वाचार्यर्केकस्य । " श्रूरे कातरशब्दश्य "—इति । चन्द्रादश्चेनश्च शतपथवाक्येन पूर्वसुदाहतम् । " स यश्चेष एता रात्रि
न पुरस्ताच पश्चाद दश्ये "—इति । अदर्शने च कारणं सुर्य्योचन्द्रमसोरत्यन्त-सिन्नक्षं । सित च तिसम् सिन्नक्षं, महता सिरण तेजसा चान्द्रतेजोऽभिभुयते । अत्यव्य, पौर्णमास्यामत्यन्तविमक्षं सत्यनभिभुतत्वाचन्द्र-मण्डलं संपूर्णं दश्यते । तावेती सिन्नक्षं नियक्षं पोभिष्ठ आह्,—" यः परो विपक्षं सूर्योचन्द्रमसोः सा पौर्णमासी, यः परः सिन्नक्षं साडमावास्या"—
इति । तदेवं पर्वाभिश्वायाः पश्चद्रश्याः पूर्णिमादिन्ताम-निर्वचनेन स्वमाव-विशेषो ज्ञापितो भवति । ते च पूर्णमास्यमावास्ये प्रत्येकं द्विविधे। तच पुराणे दर्शितम्,—

" राका चातुमतिश्रीव पौर्णमासी द्विधा स्पृता। सिनीवाळी कुहुश्रीवममावास्या द्विधेव तु "—इति । एतासां चत्रसूणां स्वरूपं काठक-झाखायां विस्पष्ट श्रूयते । " या पूर्वा पौर्णमासी साउनुमतियाँत्तरा सा राका । या पूर्वाध्वासया सा सिनीवाळी योत्तरा सा कुहूः"—इति । ब्राह्वसिमोऽधि—

ं राका चानुमतिश्रेव पीर्णमासी-द्रयं विदुः । राका संपूर्ण-चन्द्रा स्यात् कळोनाउनुमतिर्मता ॥ पीर्णमासी दिवा-दृष्टे दक्षित्रन्यनुमतिः स्मृता । रात्रि-दृष्टे पुनस्तस्मन् तैव राक्षेति कीर्तिता "—-इति । मस्य-ब्रह्माण्ड-पुराणयोः,—

" यस्मात्तामनुमन्यन्ते पितरो देवतैः सह । तस्मादनुमितनीम पूर्णिमा प्रथमा स्टता ॥ अत्यर्थं राजते यस्यां पीर्णमास्यां निज्ञाकरः । रञ्जनाचैव चन्द्रस्य राकेति कवयो विदुः ''—इति । बृहद्वसिष्ठः.—

" दृष्ट-चन्द्राममावास्यां सिनीवाळी प्रचक्षते । एतामेव कुहूमाहुर्नष्ट-चन्द्रां महर्षयः ''—इति । तदेवश्रत्वारः पर्व-भेदा निरूपिताः । तेषु कुहू-व्यतिरिक्तान त्रयाणां भेदानां उध्यक्षरोद्यारण-परिमितः काळः सन्धिरित्युच्यते कुह्यास्त्वक्षरद्वय-परिमितः काळः । तदेतदुक्तं भगवतीपुराणे,—

" अनुमत्याश्च राकायाः सिनीवाल्याः छहूं विना । एतासां दिखवः कालः छहूमात्रा छहूः स्पृता "—इति ।

तत्र छव-स्वरूपं स्मृत्यन्तरे दर्शितम् ,—
" छव्वक्षर-चतुर्भागस्त्रुटिरित्यभिधीयते ।

ब्रुटि-द्वयं लवः प्रोक्तो निमेपस्तु लव-द्वयम् "-इति ।

एवश्च सति, शुटि-शन्दाभिधेयानां भागानां चतुष्टयं छव-द्वय रूपं छध्यक्षर-समं भवति । तिस्मत् छध्यक्षर-परिमिते काले एक पर्वणो भागः द्वितीयः प्रतिपदः । तदुभयं मिलित्वा सन्धिर्भवति कुद्द-प्रतिपदोः सन्धिस्तु पूर्वस्माद्विग्रणः । अक्षर-द्वय-परिमित त्वात् । मतस्य-ब्रह्माण्डपुराणयोः,—

" राका चानुमतिश्रेव सिनीवाठी कुह्स्तथा ।
एतामां द्विठवः काठः कुहमात्रा कुह्स्तथा ॥
कुद्विति कोकिलेनोक्ते यावान् काठः समाप्यते ।
तत्काल-संविता चैपा अमावास्या कुहः स्मृता ॥
इत्येप पर्व-सन्धीनां कालो वा द्विविधः स्मृतः "—इति ।
एवं सन्धी निरूपिते सति योऽयं प्रकान्तो विचारस्तत्र सन्धिरं
धिकालः,—इति तावत्प्राप्तम् । " सन्धी यजेत "—इति श्रुतेः
मैवम । सन्धेः स्रक्षमत्वात्तत्र यागानुष्ठानानुषपनोः । का तर्हि श्रुतेः

र्गेतिः ? पार्श्व-द्वयलक्षणा,---इति ब्रमः । यथा गङ्गायां घोषः,-

इत्यत्र गङ्गाशब्द: प्रवाहेऽनुपपन्नस्तत्समीपं तीरं लक्षयिति, तथा सन्धिशब्दोऽपि पार्श्व-द्वयं लक्षयतु । अत एव श्रुत्यन्तरम् । "सन्धिममितो यजेत"—इति । बौधायनोऽपि,—

" स्कारवात् सन्धि-कालस्य सन्धेर्विषय उच्यते । सामीप्यं विषयं प्राहुः पूर्वेणाप्यपरेण वा "—इति ।

अत्र, पूर्वापर-शन्दास्यां सन्धेः प्राचीनं पर्व-दिनं पराचीनं प्रतिपद्दिनञ्जाभिधीयते । तत्र, पूर्वस्मिन् पर्व-दिने याग-प्रारम्भः, उत्तरस्मिन् प्रतिपद्दिने याग-समाप्तिः । अन्वाधानमिध्मावर्दिः-सम्पादनमप्ति-परित्रह उपस्तरणञ्जेत्येवमादिः प्रयोगः प्रारम्भः । स पूर्वेद्युरुष्ट्रधः । तथा च तैत्तिरीय-ब्राह्मणे श्रुयते । " पूर्वेद्युरिध्मा-वर्दिः करोति, यङ्गमेवारभ्य गृहीत्वोपवसति "—हति । श्रुतपथ-ब्राह्मणेऽपि । " पूर्वेद्युरोप्तं गृह्णाति उत्तरमहर्यज्ञति "—हति ।

तत्राप्त-प्रहणं नामाध्यर्युणां आहवनीय-गाहैपत्य-दक्षिणाग्निष्ठ, "ममाग्ने वचैः '—इत्यादिभिक्षिग्भः समिदाधान-छक्षणेऽन्याधाने क्रियमाणे पार्श्ववर्तिना यजमानेन " आर्थ ग्रह्मामि, "—इत्यादीनां मन्त्राणां पठनम् । तदिदं पर्वदिने क्रियते । प्रतिपदिने तु " कर्मणे वान्देवेभ्यः "—इत्यादिभिरध्यर्थुई्रत्यक्षाळन-तण्डुळनिर्वाप-पुरो-खाशमदानादिछक्षणं प्रयोगं करोति । तदिदं यजनम् । एतदेवा-मिमेत्य गोभिक आह्,—" पक्षान्ता उपवस्तव्याः पक्षाद्योऽभिय-छन्याः "—इति । अत्रोपवासक्षाव्येनाश्युपस्तरणादिविवक्षितः । त्यास्मिन् क्रियमाणे यजमानसमीपे देवतानां निवासात् । तदेवत्तै-चिरीय-नाक्षणे दार्शितम् । "उपारिमत्र श्रो यश्यमाणे देवतावसंति य एवं विद्वानक्षियुपस्टणाति "—इति ।

उपनासशन्दाभिधेयस्य पर्वदिने कर्त्तव्यस्यान्वाधानादेः पर्वाण चतुरंशवित आद्याख्योऽशा विहितः कालः । न तु चतुर्थोशः । याग-स्य तु पर्व-चतुर्थाशः प्रदिपदेशाख्यश्च विहितः कालः । न तु प्रति-पद्श्चतुर्याशः । तदेतदाह लीगाक्षिः,— " त्रीनंशानौपवस्तस्य यागस्य चतुरो विदुः । द्वावंशाद्धत्मजेदन्त्यो यागे च वत-कर्मणि ''—इति ।

तमेतं बज्जकालं बज्जपाश्वींऽप्याह,—

"पञ्चद्रयाः परः पादः पक्षादेः प्रथमास्त्रयः ।

कालः पार्वण-यागे स्याद्यान्त्ये तु न विद्यते"—इति ।

बृद्धशातातपोऽपि,-

" पर्वणो यश्चतुर्योश आचाः प्रतिपदस्रयः । चागकालः स विज्ञेयः प्रातरुक्तो मनीपिभिः''—इति । अत्र, "प्रातर "—इति विशेषणात् सूर्य्योदयस्योपरि श्रह्ये-त्रयं चाग-काल इत्युक्तं भवति । प्रतिपदश्चतुर्योशं निपेषति

कात्यायनः,—

" न यष्टव्यं चतुर्याशे यागैः प्रतिपदः क्षचित् ।
रक्षाप्ति तद्विद्धम्पन्ति श्रुतिरेषा सनावनी "—इति ।
तदेवं पर्वण्यन्वाधानादिकं प्रतिपदि चेश्चिरीत सन्धिन्पार्श्वयोः
प्रारम्भपरिसमाप्ती व्यवस्थिते । यदा पर्व-प्रतिपदाबुद्यमारभ्य पूर्णतिथी भवतः, तदा न सन्देह एव । यदा तु खण्ड-तिथी, तदा तु
निर्णयोऽभिधीयते । तत्र गोभिलः,—

" आवर्षने यदा सन्धिः पर्व-प्रतिपदोभेषेत् । तद्दयोग इन्येत परतश्रेत् परेऽद्दाने ॥ पर्व-प्रतिपदोः सन्धिरवोगावर्षेताचादि । तिसम्बद्दाने यद्वयं पूर्वेग्वस्तद्दुपकक्षः ॥ आवर्षेतास्परः सन्धिपदेत तस्मिकपकमः । परेग्वप्रिधिरत्येष पर्व-द्वय-विनश्रयः''—इति । आवर्ष्तेनमह्ने मध्य-मागः । छोगाक्षिरिए,—

" पूर्वोत्ले वाडय मध्याहे यदि पर्व समाप्यते । ै उपोष्य तत्र पूर्वेद्यस्तदहर्याग इष्यते ॥ अपराह्नेऽथवा रात्री यदि पर्व समाप्यते । उपोध्य तस्मिन्नहनि श्वोभूते याग इष्यते "—इति ।

एषु वचनेषु मध्याद्वादि-शन्दा योगिकाः, न तु पश्चधा विभाग-माश्रित्य प्रवृत्ताः । तथा सति 'अद्वो मध्यं मध्याद्वः '—इति ट्युत्प-त्तेरावर्त्तनं मध्याद्व-शन्देनामिधीयते । अतएव, गोभिन्नेनावर्त्तन-शन्दः प्रयुक्तः । शातातपेनापि मध्यमशन्दः प्रयुक्तः,—

" पूर्वाक्रे मध्यमे वाऽपि यदि पर्व समाप्यते ।

तदोपवासः पूर्वेद्यस्तदहर्याग इष्यते "-इति ।

अह्न: पूर्वी भागः पूर्वोद्धः । अह्नोऽपरो भागोऽपराह्नः । अतस्ताभ्यां शन्दाभ्यामावर्तनात् पूर्वोत्तर-भागावंभिधीयेते । वाजसनेयिनान्तु विशेष-माह भाष्याथ-संग्रहकारः,—

" मध्यन्दिनात् स्यादहनीह् यस्मिन् प्राक् पर्वणः सन्धिरियं तृतीया । सा सर्विका वाजसनेविमत्या तस्यासुपीष्याऽय परेद्यारिष्टः"—इति ।

आवर्तनादूष्ट्रीमस्तमयादवीग्यदा सन्धिमेवति, तदाऽहःसन्धि-तिथः प्रथमा। रात्री सन्धिश्चेत् सा तिथिवितीया ते उमे अपेक्य पूर्व्योत्ने सन्धिमती पर्वेतिथिस्तृतीया भवति । तस्यां दृतीयायां तिथी पर्वकालस्यात्पत्वात् सा स्विकेत्युच्यते । शासान्तराध्या-यनामिद्देशे वित्य प्रेत्युस्त्याथानाद्वित्तिवाविद्यां । वाज-तनेथिनां तु सन्धितियावन्वाधानम्रस्तित्वाविद्याः । एवं सितं, ।।जसनेथिनां न कापि सन्धितिनात् पूर्वेद्युस्न्वाधानादिकमस्ति । नोऽर्यं विशेषः ।

आवर्त्तने ततः पुरा वा यदि सन्धिर्भवति, तदा वाजसनोये-व्यति-रेक्तानां पर्वचतुर्थांसे इष्टिः मामोति । तत्र विशेषमाह गार्ग्यः,—

" प्रतिपद्मप्रविद्यायां यदि चेष्टिः समाप्यते । पुनः प्रणीय-कृत्स्राष्टिः कर्त्तव्या यागवित्तमैः " इति । पर्वणश्चतुर्योऽद्यः प्रतिपदस्त्रयोऽद्याश्च याग-काललेन विहिताः । तत्र, पर्व-चतुर्थाद्यस्य विषय उदाहतः । प्रतिपदंद्यानां विषय उदा-ह्वियते । उषःकाले सन्धौ, प्रतिपदः प्रथमांहो याग-कालः । निज्ञीये सन्धौ, द्वितीयोऽद्यः । रात्रि-पारम्मे सन्धी, तृतीयांद्यः ।

नतु, अनेन न्यायेनापराह्ने सन्धी प्रतिपचतुर्थाशस्य प्रयोग-कालत्वं प्राप्तोति । तच प्रतिषिद्धं, "न यष्टव्यं चतुर्थेऽशे"—इति श्रुतेः । अतस्तादशे विषये याग एव छुप्येत,—इति चेत् । मैबस् । बृद्धशातातपेन प्रतिप्रसवामिधानात,—

" सन्धिर्यद्यपराह्णे स्याद्यागं प्रातः परेऽहनि ।

क्क्वीणः प्रतिपद्धागे चहुर्थेऽपि न दुष्यति ''—इति । एवं तर्हिं, प्रतिपेघो निर्विषयः स्मादिति चेत् । मैबस् । सद्यस्का छविषये चरितार्थत्वात् । तश्च विषयं द्शेयति कात्यायनः,—

" सन्धिश्चेत् संगवादृध्वं प्राक् चेदावर्त्तनाद्रवेः ।

सा पौर्णमासी विज्ञेया सद्यस्काल-विधी तिाथिः—इति । भाष्यार्थसंग्रहकारोऽपि,—

" अन्वाहितिश्चास्त्रणोपवासाः

पूर्वेद्धरेते खल्ज पौर्णमास्याम् । आवत्तनात् प्राग्यदि पर्व-सन्धिः

सद्यस्तु \* यागः क्रियते समस्तः ''-- इति ।

आपस्तरचोडापि । " पौर्णमास्यामन्वाधानपारेस्तरणोपवास सद्यो वा सद्यस्त्रालायां सर्वे क्रियते "—इति । सङ्गवावर्षनयोर्मध पौर्णमासी-प्रतिपदोः सन्धी सति, पूर्वोदाहतैर्वचनैः सन्धि-दिना पूर्वेद्युरन्वाधानादिकं प्राप्तम् । तच सद्यस्त्राल-वाक्यैः सन्धि-दि उरकुष्यते ।

नतु, ईदर्श विषये सन्धि-दिनात्परदिने याग उत्कृष्यताम् । तः सत्यपराह्णादि-सन्धिष्यवान्याधान-यागयोर्दिनमेदो सविष्यति

तदैव,—इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

अस्ति चात्र दृष्टान्तः, वाजसमेयिनामीदृशे विषयेऽन्याधानोत्कर्षे सित यागस्याप्युत्कृष्टेलात् । मैबस् । अन्वय-व्यतिरेक्-रूपाभ्यां विधि-निषेधाभ्यामस्याः शङ्काया निवारितत्वात् । तत्र, सयस्काल-विधयोऽ-न्ययुरूपाः । प्रतिवृद्धार्थारा-प्रतिषेधा व्यतिरेक्टपाः । एवश्च सति प्रतिषेध-वाक्यं सावकाशं भवति । अमावास्यायां विशेषमाह्

" द्वितीया त्रिसुहूर्त्ता चेत् मतिपद्याऽऽपराह्निकी । अन्वाधानं चतुर्देश्यां परतः सोम-दर्शनात्"—इति । सोऽयं विशेषो नाश्वलायनापस्तम्ब-विषयः । किं तु बीधायन-

मतानुष्ठायि-विषयः । अतुएव बौधायनः,---

बितीया त्रि-बुह्ची चेत् मतिपदाऽऽपराह्निश्ची । अन्याधानं चतुर्देश्यां परतः सोम-दर्शनात् ॥ चतुर्दशी चतुर्योभा अमावास्या न दृश्यते । श्रोमृते प्रतिपद्यस्यात् पूर्वा तत्रैय कारयेत् ॥ चतुर्दशी च सम्पूर्णा द्वितीया क्षय-कारिणी।

चरुरिष्टिरमायां स्याङ्कते कत्यादिकी क्रिया''—इति । एतेषां वचनानामयम्थे'। अहि चतुइशी सम्पूर्णां, अस्तमया-द्वांगमावास्या स्वर्षा । तत एवापराक्ष-च्याप्तमावास्या स्वर्षा । तत एवापराक्ष-च्याप्तमावास्या या पूर्वोक्तरीत्या यद्यपि निमिष्टमावं न भजते, तथापि प्रतिष्टिद्वात् द्वितीयायां सत्यां चन्द्रस्य इत्यमानत्वात्त्वद्देने चेष्टेनिषद्वात् प्रतिपद्धानायाममावास्याचामिष्टिः, स्वरुपामावास्योषायां चतुदेश्यां श्राह्मान्वाधानादिकं कर्त्तन्यस्य,—इति । ऐतदेवाभिष्टेत्य स्मृत्यर्तरे,—

" आदित्येऽस्तमिते चन्द्रः प्रतीच्यामुद्याद्यदिशः । प्रतिपद्यतिपत्तिः स्यात् पश्चद्श्यां यजेत्तदा"—इति ।

बृद्धवासिष्ठोड्पि,—

इन्दौ निरुप्ते पयासि पुरस्तादुदिते विधेः । यद्वैगुण्यं हुते तस्मिन् पश्चादिष हि तद्ववेत् "—इति ।

बदा,—इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

अस्यायमर्थः । यदा सम्पूर्ण-चतुर्दश्यामावैचारेणामावास्य बुद्धि कृत्वाऽन्वाधान।दिकं कृत्वा हविनिवीपं करोति, कृते तरि ब्रुपःकाले पूर्वस्यान्दिशि चंद्रमा उदेति, तदा न दर्श-कर्म भवित होति । दर्शकाल्स्याप्राप्तत्वात् किंतु कालापराधं निमित्तीकृत्य ट देवता अपनीय दात्रादिगुण-विशिष्टान्यग्न्यादि-देवतान्तराण्युहि हविः-प्रक्षेपो विहितः । तदेतत्तैतिरीय-बाह्मणे श्रूयते । " यस्य ह र्निरुप्तं पुरस्ताचन्द्रमा अभ्युदेति तण्डुलान विभजेद् ये मध्य स्युस्तानग्रये दात्रे पुरोडाशमधाकपालं कुर्याचे स्थविष्ठास्तानिन्ः प्रदात्रे दर्धश्वरं ये शोदिष्ठास्तान् विष्णवे शिपिविष्ठाय सृते चरं'' इति । सोऽयं दृष्टान्तः । हविषि निरुप्ते साति तत ऊर्ध्व पूर्वस्यानि शीन्दाबदिते साति दर्श-कर्म-विधेयद्वेगुण्यमुक्तरीत्या व्यवस्थित तदेव वैगुण्यं होमदिने पश्चिमदिशि चन्द्रोदये भगति - इति । देव बौधायन-मतमुपोद्दलयाति श्रुतिः। " यस्मिन्नहनि पुरस्ता श्चात् सोमो न दश्यते तदहर्यजेत''-इति । अयमर्थः। सि वाल्यां पुरस्ताचन्द्र-दर्शनं भवति द्वितीया-युक्तायां प्रतिपदि प चन्द्रो दृश्यते, तयोक्रमयोर्मध्य-वर्त्तिन्यां कुढ्ठां द्विविधमपि चन्द्र-दः नास्ति, अतस्तास्मिन्दिने यष्टव्यम्,---इति । चन्द्र-दर्शनोपेत शुक्क-प्रतिपदि यागानुष्ठाने प्रायश्चित्तमाह कात्यायनः,— '' यजनीयेऽहि सोमश्रेद्वारुण्यां दिश्री दश्यते ।

तत्र व्याहातिभिद्धेता दण्डं दद्याद्विजातये''—इति । चन्द्र-दर्शन-राहित्यमेवाभिष्रेत्य वौधायन-कारिकासु पठचते,—

" इष्टेरलं प्रतिपदादिभवास्तु नाडचः सप्ताष्ट वा यत्र भवन्ति तत्स्यात् । श्लीणासु नाडीषु दिनस्य पूर्वः कल्पोऽथ वृद्धौ च भवेद्वितीयः ''—इति ।

अयमर्थः । अमावास्या-तिथेः संवन्धिनीषु नाडीषु क्षीण सर्तीषु तस्मिन्दिने अस्तमयात् पूर्वं प्रतिपत्-संवन्धिन्यो नाः सप्ताष्ट वा यदि भवन्ति, तदा तद्दिनिष्टेरळं योग्यम् । सोऽयमेकः पक्षः । अमावास्या-प्रतिपदी यदा वर्द्धेते, तदा द्वितीयः कल्पो भवेत् ; अमावास्यायामन्वाधाय सोम-दर्शन-रिहतें प्रतिपद्दिने यागः कत्तेव्यः,—इति । स्मृत्यन्तरेऽपि,—

" अर्बागस्तमयाद् यत्र द्वितीया तु प्रदृश्यते । तत्र यागं न कुर्वीत श्वोदेवास्तु पराङ्ग्रुखाः "—इति ॥ बौधायन-मतानुसारिणामन्वाधानवद्दर्श-श्राद्धमपि स्वरूपामावा-स्योपेतायां चतुर्दृश्यां कत्तेव्यम् । तथा च बौधायनेनोक्तम् ,—

" यदा चहुर्देशीयामन्द्रगयमनुष्रुरमेत् । अमावास्या क्षीयमाणा तदैव श्राद्धमाचरेत् ॥ चहुर्दृश्यां चहुर्योमे अमा यत्र न दृश्यते । श्रोभूते प्रतिपद् यत्र भूते कृत्यादिकी क्रिया ''—इति ।

चतुर्थं यामे आगाशस्यां सम्प्रणां न दृश्यते, किन्त्ववसाने स्वल्पा, सां च प्रदिने शीयते, तदानीं चतुर्दश्यां श्राद्धमाचरेत् । नतु, चन्द्र-दर्शनोपेतायां प्रतिपति इष्टिः समाम्नाता । तथा च शतपथ-ब्राह्मणम् । "यद्द्दः पश्चाचन्द्रमा अभ्युदेति तद्दृर्यजन्निमाँ-छोकानभ्युदेति "—इति । तैत्तिरीयब्राह्मणम् । "पृषा वे सुमनानामेष्टियमि यजमानं पश्चाचन्द्रमा अभ्युदेत्यिक्षमञ्चासमे लोके समृद्धिभवति "—इति । अयमधः । येयमिष्टिअन्द्र-दर्शनोपते दिने क्रियते, तेयमिष्टि सुमनःशब्द-वाच्या, ताहशीमिष्टि कृतवन्तं यं यजमानमिष्टव्य तस्मिनेव दिने पश्चाचन्द्रमा उद्देति, तस्मे यजमानामिष्ट्रक् के समृद्धिभवतीति । बाढम् । तदेव कृतिन्द्रयं वौधायन-मतानुसारि-व्यतिरिक्त-विषयम् । एतदेवाभिभेत्य प्रति-प्रवृत्वांशे याग उदाहृतः।

नतु, बौधायन-व्यतिरिक्तानामपि चन्द्र-दर्शन-योग्यं द्वितीया-युतं प्रतिपद्दिनमिधी निषिद्धम् । तथा च स्मृतिः,— " पर्वणोंडिं चतुर्थे तु कार्य्यो नेष्टिर्द्विजोत्तमैः\*। द्वितीया-सहितं यस्मात् दूषयन्त्याश्वलायनाः ''—इति । तदेतदावर्षन-तरपूर्वकाल्योः सन्धी सति द्रब्ल्यम् । अपरा-द्वादिसन्धिषु पर्व्वचतुर्थस्येष्टावमाप्तत्यात् । तदेवं प्रकृतिरूपाया इष्टेः कालो निरूपितः । विकृतेस्तु कालो निरूप्यते । तत्र कात्यायनः,—

" आवर्त्तनात् प्राग्यादे पर्वतन्धः कृत्वा तु तस्मिन् प्रकृति विकृत्याः । तत्रेव यागः परतो यदि स्यात् तस्मिन् विकृत्याः प्रकृतेः परेत्युः "—इति ।

आवर्तने ततः पुरा वा परेसन्धी, तिसम् सन्धिदिने प्रथमं †
प्रकृतियागं कृत्वा पश्चाद्विकृतिसंवन्धी यागः कर्तव्यः । यद्यावर्तनात्यरतः सन्धिः, तदा केवल-विकृति-यागः सन्धिदिने कर्तव्यः, प्रकृतियागस्तु संधिदिनात्परेखुरनुष्ठेय इत्यथः । आवर्त्तने, ततः पूर्वकाले, परकाले वा सन्धिरित्येषु त्रिष्वपि पक्षेषु सन्धिदिन एव विकृतेरनुष्ठानम् ।
प्रकृतेस्तु पूर्वोक्तरीत्या सन्धिदिने परेखुश्चानुष्ठानं व्यवतिष्ठते । इधीनां
सर्वासां द्रश्चेष्ठपामासौ प्रकृतिः । " ऐन्द्राप्रमेकादशकपालं निवेपेत्
प्रजाकामः" —इत्याद्यः काण्डान्तर-पिठताः काम्येष्टयो विकृतयः ।
तत्र, " प्रकृतिविद्धकृतिः कर्त्तव्या" — इति न्यायेन विकृततीनामिप
सन्धिदिनात् परेषुः कदाचिदनुष्ठानं प्रामं, तदेतदुदाहृतेन वचनेन

इष्टि-विकृति-न्यायः पशुविकृति-सोमविकृत्योरिष द्रष्टयः । पशूनां सर्वेषामग्नीषोमीयः पशुः प्रकृतिः । ''वायव्यं श्वेतमारुभेत भृतिकामः''—इत्याद्यः काण्डान्तर-पठिताः काम्यपशयो विकृत्त्वयः । सोमयागानां सर्वेषामग्निष्टोमः प्रकृतिः । उक्थपोडश्यतिराः त्राद्यः विकृतयः त्रिविधानामिष्टि-पशु-सोम-विकृतीनां पर्वेव

<sup>्</sup> क कर्त्तेव्येष्टिर्द्वजोत्तमैः,—इति मु॰ पुस्तके पाटः । † प्रथमं,—इति नास्ति मु॰ पुस्तके।

कालः । तदेतदापस्तम्ब आह । '' यदीष्ट्या यदि पशुना यदि सोमेन यजेत. सोऽमावास्यायां भेपीर्णमास्यां वा यजेत" - इति । अत्रापि पूर्ववत् । प्रतिपदि कदाचिदिष्टि-प्राप्तौ तद्वचावृत्तये पुनः कालो विधीयते । तस्माद्रिकृतीनां पर्वैव कालः,—इति स्थितम् ।

ननु, प्रकृतेर्यथोक्त-कालात्कालान्तरं कचित् स्मर्ध्यते,—

" षोडशेऽहन्यभीष्टेष्टिर्मध्या पश्चदशेऽहिन । चतुर्दशे जघन्येष्टिः पापा सप्तदशेऽहनि''—इति ।

अयमर्थः । पूर्वे प्रतिपद्दिनमारभ्य गणनायामागामि प्रतिपद्दिनं षोडशं भवति । तत्रेष्टिरभीष्टोत्तमा । ततः पूर्वस्मिन् पश्चदशे दिने मध्यमा । ततः पूर्वस्मिन् चतुर्देशेऽहनि जघन्या । तदेवं काल-त्रयं विहितम् । उत्तमकालात् पोडशदिनादृर्ध्ववितिन सप्तदशे दिने प्रतिषिद्धा । बाढम् । तत्रोत्तम-मध्यम-पश्ली शास्त्रीयौ । तिथीनां वृद्धिक्षयामावे सत्युत्तमः पक्षः प्राप्नोति । एकस्मिन् दिने क्षीणे सर्वि मध्यमः पैक्षः प्रामोति । जघन्य-पक्षस्तु न शास्त्रीयः । दिन-द्रय-क्षयाभावात् । अतो जघन्यशब्दो निषेध-विवक्षया प्रयुक्तः, न तु पक्षान्तर-विवक्षया+ ।

ननु, तिथि-बृद्धाविष्टेः सप्तदशी तिथिः कदाचिद्भवति, तत्कथं, " पापा सप्तद्शेऽहनि"-इति प्रतिवेधः। नायं दोषः। अल्प-तिथि-वृद्धौ यदा पोडशदिने अमवास्या दशयटिका सप्तदशदिने प्रतिपद्धते, तदानीं प्रतिपचतुर्थाशस्येष्टि-कालत्व-भ्रान्त्या-नुष्ठानं प्रसक्तं वचनेन निवार्ध्यते! । तच न्यार्थं, पूर्वोह्न-सन्ध्युपेत-दिने एव इष्टे: कर्त्तव्यत्वेन निर्णीयतत्वात् । यदा तु, महत्या वृद्धवा षोडशदिने अमावास्या सम्पूर्णा सप्तदशे दिने प्रतिपत् सम्पूर्णा तदा न प्रतिषिध्यते ।

अमावास्यायाम्,—द्वि वि॰ पुस्तके पाठः । + न त्वलीकार्थपक्षान्तरविवक्षया,— इति वि॰ पुस्तके पाठः । 🗓 भ्रान्त्याऽनुष्ठानप्रसक्तावनेन वचनेन निवार्य्येते,— इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

, बौधायनेन त्रयादश-सप्तदश दिनयोरन्वाधानं प्रतिषिध्यते यत्रीपतसथं कम यजनियात् त्रयोदशम् । मवेत् सप्तदशं बाऽपि तत्रयज्ञेन वजेयेत् ''—इति ।

त्र, यजनीयं प्रतिदिनमारभ्य पश्चदशदिनमोपवस्यस्य सुख्यः तिथि-क्षये चतुर्दशन्दिनम्, तिथि-द्वद्धौ पोडशदिनम् ।

तियन्स्य चतुदशान्तम्, तियन्द्रस्य नार्कारम्यः मतित्र्वादशनसम्बद्धायोः मसक्तिरेव नार्क्ति, तत्क्षयं प्रतिपि—इति चेत् । एवं तद्ध्यममसक्तन्मितिषेधो नित्यानुशरोदर्गः ।
वामसक्त-प्रतिषेधक्षपो नित्यानुशरोदेने, "न प्रथिव्यां नांत। दिव्यग्निश्चेतव्यः"—इति । पूतंत्र पर्वम्रतिपद्धाः सन्धिप्प।वयप्रतिष्टिकालौ व्यवस्थापितौ । तत्र, तिथि-सय-वृद्धचोः
-विषये किश्चिद्विशेषमाह कात्यायनः—

-१वभय । काश्राहरूपमार कात्यायमः— 'परेऽहि घटिका-न्यूनास्तयैवाभ्यधिकाश्र याः । तद्द्रेकुप्त्या पूर्वस्मिन् हास-वृद्धी प्रकल्पयेत् ''—इति ।

तदर्बक्रुप्त्या पूर्वस्मिन् हास-वृद्धी प्रकल्पयत् "—्ड्राते क्षरपि,—

" तिथेः परस्या घाटेकास्तु याःस्यु-न्यूनास्तथा चाभ्यधिकास्तु तासाम् \* । अर्द्ध वियोज्यञ्ज तथा प्रयोज्यं हासे च वृद्धौ प्रथमे दिने तत् "— इति ।

हास च वृक्षा भयम । दन तत् — इति । वृद्धा मान्य । द्वा । वृद्धा मान्य । वृद्धा मान्य वृद्धा मान्य वृद्धा नात्र । तद्दा स्थतत्वमेनोपजीव्य सन्धिर्विज्ञेयः । यदा मानिपदाप द्वा घटिकाः ने, तदा घटिकाः नय-हासोऽमानस्यायां योजनीयः । तिसमन् ते द्वाद्य घटिकाः नयान्य भवाते । तदाऽऽवर्त्तात् पूर्व सन्धिः चते । अनैनेव न्यायेन घटिकाः नय-वृद्धी योजितायामध्यद्यान् काऽमानास्या भवति । तथा सत्यावर्त्तनादूर्व्यं सन्धिर्भवति । वृद्धा सन्धिर्भवति ।

थासाम्,--इति वि॰पुस्तके पाठः । 🕆 तदेवं,---इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

ननु, इष्टि-कालबद्धहण-कालोऽप्यत्र निर्णेतव्यः । पर्व-प्रतिपत्-सन्ध्यूपजीवनेन प्रवृत्तत्वात् । तथा च वृद्धगार्ग्यः,—

" पूर्णिमा-प्रतिपत्-सन्धौ राहुः सम्पूर्ण-मण्डलम् । असते चन्द्रमर्कश्च दर्शप्रतिपदन्तरे "—इति ।

#### ब्रह्मसिद्धान्ते,—

" यावान् कालः पर्वणः स्यात्तावान् \* प्रतिपदादिमः । रवीन्द्र-ग्रहणेऽनेहा स पुण्यो मिश्रणाद्भवेत् "—इति ।

अनेहा कालः । बाहम् । यद्यप्यस्ति सन्ध्युपजीवनं, तथापि निर्णेतव्यांशस्य तिथि-विषयस्याभावादस्मिन् प्रकरणे न तद्योग्यम् । कर्त्तव्यविशेषस्तुपरितन-प्रकरणे निरूपयिष्यते ।

> इति माधवीये काल-निर्णये द्वितीयादि-तिथिनिर्ण-यारुयं चतुर्थे प्रकरणम् ।

## अथ पञ्चमं प्रकीर्णकाख्यं प्रकरणम् ।

त्तीय-चतुर्थोभ्यां प्रकरणाभ्यां मतिपदाद्याः पश्चद्श्यन्ताः सर्वो-स्तिययो निर्णोताः । अथ प्रकीर्णकरूपे पश्चमप्रकरणे नक्षत्र-योगा-द्यां । काल-विशेषेषु कर्तच्य-विशेषाश्च संशेषेण निरूप्यन्ते । अत्रापि तिथिवत् सम्पूर्ण-नक्षत्रे मन्देहाभावात् खण्ड-नक्षत्रे निर्णयो वश्यते । रा स च । निर्णयो दर्शितो विष्णुधर्मोत्तरे,—

" उपोषितव्यं नक्षत्रं यस्मित्रस्तामियाद्वविः । युज्यते यत्र वा राम, निशीये शशिना सह"—इति ।

तावत्,—इति मु॰ पुस्तके पाठः । † नक्षत्रविशेषादयः,—इति मु॰पुस्तके पाठः ।

अत्रास्तमययोगो निशीययोगश्चोति योग-इयं प्रयोजकम् । अस्त-मययोगो सुख्यः कल्पः, निशीथयोगोऽनुकल्पः । योग-इये छन्धे सत्यनुष्ठानमतिप्रशस्तम् । यदा तु पूर्वेद्यः केवलो निशीथ-योगः परेद्यः केवलोऽस्तमययोगः, तदा मुख्यकल्पानुसारेण परेद्यरेवोप-वासः । तथा सति, प्रातः सङ्कल्प-काले नक्षत्र-सद्भावोऽपि लभ्यते । निशीथे शशिना युज्यते, इति ज्योतिःशास्त्र-सिद्धस्य शशि-योगस्य विवक्षितत्वात् नक्षत्र-सद्भावमात्रमभिधीयते,-इत्यवगन्त-व्यम् । दिनद्वयेऽप्यस्तमययोगाभावे निशीथ-योगेन पूर्वेद्धरेवोप-वासः । तदाह सुमन्तुः,-

यत्रार्द्धरात्राद्वीक् तु नक्षत्रं प्राप्यते तिथी । तत्रक्षत्र-वर्तं कुर्यादतीते पारणं भवेत्'—इति ।

नात्र तिथिष्विवैकमक्त-नक्तयोर्मध्याह्न-पदोष-व्याप्तिभ्यां र्णयः । किन्तर्श्वेपवास-नक्षत्र एव तदुभयोः कर्त्तव्यता । तदुक्तं स्कन्द्पुराणे,—

तत्र चोपवसेहक्षे यन्निशीथादधो भवेत् । उपवासे यद्दक्षं स्यात्तिद्धं नक्तिकमक्तयोः "-इति ।

यत्तु विष्णुधर्मीत्तरे,—

सा तिथिस्तच नक्षत्रं यस्यामभ्युदितो रविः । तथा कम्मोणि छुवीत हास-वृद्धी न कारणम्"-इति । तदुपवास-व्यतिरिक्त-वतादि-विषयम् । यदाप बौधायन-वचनम्,-

" सा तिथिस्तच नक्षत्रं यस्यामभ्युदितो रविः । वर्द्धमानस्य पक्षस्य हीने त्वस्तमयं प्रति"-इति ।

तित्पत्त-कार्य-विषयम् । यद्पि मार्कण्डेयेनोक्तम्,-

" तन्नक्षत्रमहोरात्रं यस्मिन्नस्तमितो रविः। यस्मिङ्कदेति सविता तन्नक्षत्रं भवेद्दिनम्"—इति । तस्यायमर्थः । द्विविधो नक्षत्र-संबन्धी काल-विशेषः, अहोरात्रो 📈 दिनश्र्। तत्रोदितं कर्मापि द्विविधम्, अहोरात्र-साध्यान्दिन-साध्यश्र । उपवासैकमक्तादिकमहोरात्र-साध्यम् । यद्यपि,विशिष्ट-काल-निष्पाद्यं भोजनमेकमक्तादेः स्वरूपं, तथापि तस्मिन्नहारात्रे भोजनान्तरस्येकभक्तादि-नियम-पातितया भोजनान्तर-परित्याग-सहितस्यैव भोजनस्येकमक्तादि-स्वरूपत्यादहोरात्र-साध्यत्वमध्यविरुद्धम् । दिनमात्रसाध्यानि त दान-त्रन-श्राद्धानि, तेषामहन्येव विधानात् । तत्रोपवासादी नाक्षत्रोइहोरात्रो प्रहितिच्यः । त्रतादी तु नाक्षत्रं दिनं प्रहीतव्यम् । अहोरात्रस्य नाक्षत्रत्वं, स्य्योद्तमयकाले नक्षत्र-व्यास्या
सम्पद्यते । दिनस्य तु नाक्षत्रत्वं, स्य्योद्द्यम् नक्षत्र-व्याप्त्या सम्मवित,—इति । यद्यपि, पे यस्मिन्नदेवेत सिवतां ,—इत्यत्र स्यादय-काले नक्षत्र-तद्धावमात्रं प्रतीचते, न तुपरिमाण-विशेषः, तथापि
त्रि-सुहुर्त्त-परिमाणस्य तियोक्षः क्षुप्रत्वाचदेवात्रानुसन्येयम् ।

नतु, दान-प्रतबच्छाष्ट्रेऽपि नाक्षत्र-दिन-स्वीकारे पाताकालमात्र-व्यापि-नक्षत्रेऽपि श्राष्ट्रं प्रसच्येत । मैबम् । अपराह्नस्य श्राष्ट्र-काल-त्वेन तद्याप्तेरपेक्षितत्वात् । तथा च स्मृतिः,—

" नक्षत्रे खण्डिते येन प्राप्तः कालस्तु कर्मणः । नक्षत्र-कार्याण्यत्रैव तिथि-कर्म तथैवच ''—इति ।

न चानेनेब न्यायेनैक्सके मध्याक्ष-व्यापि-नक्षत्रं प्राह्ममिति राङ्क-नीयम् । उपवास-नक्षत्रस्यैवैकसके प्रतिपदोक्तत्वात् । यदपि स्मृति-वचनम् :---

" तिथीनामन्तिमो भागस्तिथि-कर्मसु पूजितः।

ऋक्षाणां पूट्ये-भागस्तु ऋक्ष-कर्मसु पूजितः "-इति ।

तत्र, तिथ्यन्तस्य पूज्यत्वं दान-त्रत-विषयम् । नक्षत्र-पूर्वभाग-पूज्यत्वं उपवासादि-विषयम् । उपवासादि-व्यतिरिक्ते ह दैवे कर्माण नक्षत्रस्याप्यन्त्यभाग-पूज्यत्वं द्रष्ट्यम् । नक्षत्र-विशेषेषु पूर्वक्पस्य लिङ्कस्य,

" श्रवणेन तु यत्कर्म उत्तराषाढ-संयुतम् । संवत्सर-कृतोऽध्यायस्तत्क्षणादेव नइयति ॥

तिथिषु,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

धनिष्ठा-संयुतं कुर्योच्छ्रावणं कर्म यद्भवेत् । तत्कर्म सफ्छं विद्यादुपाकरण-संज्ञकम् ॥ " इति निषिद्धत्वात्।

योगेकु तु कस्यचिद्धिङ्कस्य पूर्वेद्युर्निशीयमात्र-व्याप्तिं प्रत्यस्य-कत्वात्सायङ्गाळादि-व्याप्तिर्माद्या । यदि योगः पूर्वेद्युर्निशीयमात्रं व्याप्तयात्रः तदा परेद्युरहिन पारणं प्राप्त्यात्, रात्रो पारणस्य निषिद्धत्वात् । अतोऽद्दन्येव व्यतीपात-पारणं अवच्छास्यं पूर्वेद्युर्दि-वसे सार्यकाळादियोगं प्रयोजकं स्वयति । तस्माद्विष्कम्मादि-योग उपवासादी पूर्वविद्धो महीतव्यः, दान-त्रतयोक्द्य-व्यापी माह्यः, श्राद्धस्य तु कम्मकाल-व्यापी,—इति निर्णतव्यम् ।

बव-बालवादि-करणानान्तिथ्यर्द्ध-परिमितत्वेन दिनद्वयाल्यापि-त्वात्सन्देहो नास्ति । तस्मादुद्वेऽस्तमये वा यस्मिन्दिने करण-सद्भावः, तस्मिन्नेव दिने तत्कर्मानुष्टेयम् । यदा तु सार्यसन्ध्यामा-रभ्य परेसुरुद्वयात्मागेव करणे समाध्यते, तत्र कथमिति चेत् । तदा, भद्रा-करणोक्त-च्यायेन सर्वेषु करणेषु निर्णयः,—इति ह्रमः । भद्रा-करणे च निर्णयो भविष्योत्तरे सद्गा-त्रते पठवते,—

" यस्मिन्दिने भवेद्धद्रा तस्मिन्नहाने मारत । उपवासस्य नियमङ्कर्यान्नारी नरोऽपि वा ॥ यदि रात्री भवेद्विधिरेकमक्तं दिन-द्वये । कार्यं, तेनोपवासः स्यादिति पौराणिको विधिः ॥ प्रहरस्योपरि यदा स्याद्विधिः प्रहर-त्रयम् । उपवासस्तदा कार्य एकमक्तन्ततोऽन्यया ''—हति ।

उदयादारम्य यावदस्तमयं विष्टि-सत्तायां न स्र्युपवासे सन्देहः । यदा तु प्रदरमात्रे विष्टिनोस्ति तस्योपिर प्रदर-त्रयं विष्टिमेवति, तदा कृत्स्न-दिन-ज्याप्तेर्भद्राया अमावेऽपि एकदेश-ज्याप्तेः सद्भावादुपवासी-ऽनुष्ठेयः । ' अन्यथा'—इत्यनेनैकदेश-ज्याप्त्यभावोऽपि विवक्षितः ।

श्राप्तुयात्,—इति सु० क० पुस्तके पाठः ।

तस्मिन् पसे समनन्तरातीत-बचनाहिनद्वयेऽप्येकमक्तं कार्यम् । यस्तु भद्रावतं संकल्पाऽहोरात्रष्ठुपोषितुं न शक्तुयात्, असी भद्रा-युक्त-चटिकासु भोजनम्परित्यजेत् । भद्रा-रहित-काले मुक्तवाऽपि उपवासात्र हीयते । तथा च भविष्योक्तरे पठवते,—

"स्नातः सम्पूर्य तामेव ब्राह्मणं च स्वशक्तितः । ततो सुद्धीत राजेन्द्र, यावद्रद्रा न जायते ॥ अथवाऽन्तेऽपि भद्रायाः कामतो वाग्यतः श्रुचिः । न किश्चिद्रक्षयेत् पाञ्चो यावद्रद्रा प्रवर्तते ''—इति ।

अहश्यसमागे यदा भद्रा-भवेशस्तदानीमेकदेशे भद्रा-योगिनो दिनस्य तहताहत्वादशक्तस्य भद्रा-भवेशात् प्रागेव मोजने प्राप्ते सत्य-भ्रक्तेन पूजादेख्ष्टेयत्वाद्रह्ना-रहितेऽपि काळे पूजादिकं न विरुध्यते । यदा तु भद्राया अन्ते शुङ्क्ते, तदा कर्म-काळ-व्याप्ति-शास्त्रद्वपित-काळ एव पूजादिकं कर्यव्यम् । पश्चदेपेऽपि भद्रा-युक्त-घटिकासु न किश्चिद्रक्षयेत्, तावतैव भद्रोपवासः पूर्यते ।

बवादि-करणेषु कस्पापि विशेषस्य शास्त्रेणानुक्तत्वात् महायां क्कसस्य न्यायस्यातिकमे कारणाभावाचायमेव निर्णय-प्रकारः सर्वे।ऽपि योजनीयः । न च, तिथि-नक्षत्र-योग-करणानां, पश्चाङ्गान्तःपातिनां निर्णयं कृत्वा तदन्तःपाती शास्त्रीय-कर्मोपयोगी वारः कृत उप-क्षितः,—इति शंकनीयम् । अहोरात्र-परिभितत्वेन वासरे सन्देहा-भावात् ।

तदेवं नक्षत्र-योग-करणानि निर्णीतानि ।

### अथ संक्रान्तिर्निर्णीयते ।

मेषादिषु द्वादशराशिषु क्रमेण सञ्चरतः स्रर्थ्यस्य पूर्वस्माद्राशे-रुत्तरराशो संक्रमणं प्रवेशः संक्रान्तिः । अतस्तत्तद्राशि-नाम-पुरःसरं सा संक्रान्तिव्येपिद्दस्यते। राज्ञयश्चामी, भेष-वृष-मिथुन-कर्कट-िक्त्या-तुला-वृश्चित-धतुर्-मकर-कुम्भ-मीन-नामकाः। तेषु द्वाद् चत्वारि त्रिकानि भवन्ति। तत्रिकैकर्तिमिखिके क्रमेण चर-स्थिर-िक्षात्राच्या राज्ञयः। तथाच, चतुर्षु त्रिकेषु मध्ये ये मध्यमा वृर्षिह्मश्चिक-कुम्भ-नामकाः स्थिरराज्ञयश्वारः, तेषां विष्णु मितिक्ष नाम स्पृतिषु प्रसिद्धम् । ये त्वन्तिमा मिथुन-कन्या-ध मितिन्तमा किस्यमावा राज्ञयस्ते पडज्ञीतिष्ठ्यत्-संज्ञकाः। ये प्रथमे मेथ-कर्वट-तुल-मकररूपाश्चत्वारश्चल्याज्ञयः, तेषु तुले विषुव-संज्ञकः। व कर्वट-प्रका-मकररूपाश्चत्वारश्चल्याज्ञयः, तेषु तुले विषुव-संज्ञकः। व कर्वट-प्रकारवयन-संज्ञको। तदेतत् सर्वविष्ठः आह,—

" अयने दे विष्ठुवे दे चतस्रः पडशीतयः ।
चतुस्रो विष्णुपद्यश्च संकान्त्यो द्वाद्यः स्ट्रताः ॥
इप ा कर्कट-संकान्ती दे तृद्गद्शिणायने ।
विषुवे तु तृष्ठा-मेषी गोल-मध्ये ततोऽपराः ॥
कन्यायां मिथुने मीने धनुष्यि संगीतिः ।
पडशीतिसुसाः प्रोक्ताः पडशीतिसुणाः रुद्धैः ॥
दृप-दृश्चिक-सिंदेषु कुम्मे चैव स्वेगीतिः ।
एतद्विष्णुपदं नाम विषुवाद्धिकं फर्छैः ।
विषुवाश्मामयनाभ्यां च युक्तं राशि-चहुष्कं § गोल इत्या

पद-संज्ञको वृपभः पडजीति-संज्ञकं मिधुनश्च तिष्ठति । तथा, टारुवायनस्य तुळारुय-विषुदस्य च मध्ये सिंह-कत्यके । तुळा योमेध्ये बृश्चिक-धनुषी। एवमन्यद्ध्युदाहार्य्यम् । गाळवोऽप्या "स्थिरमे विष्णुपदं षडजीतियुगं द्वितनुमे तुळा मेषी। विषुवन्तुर्ये दक्षिणमयनं सीम्यं मृगे सूर्य्यं"—इति।

<sup>#</sup> विष्णुपदी,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । † सृग,—इत्यन्यत्र पाठः । § सारी इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

भश्चब्दबाच्यो राशिः । स्थिरराश्चो स्थितं सूर्यं सति विष्णुपदं भवति । द्विस्वभावराशौ सुरुर्ये स्थिते सति पडशीतिमुखं भवति । तुला-मेष-इये सुर्ये स्थितेसाति विषुवं भवाति। तुर्ये कर्कटके दक्षिणा-यनम् । मृगे मकरे सौम्यं सोमदिङ्नामकमुत्तरायणम् । तैरेतैः संज्ञाभेदैः राज्ञयो व्यवह्नियंते । तद्राज्ञि-संबंधात्तद्राज्ञि-संकान्तीना-मापि तान्येव नामानि । तासु च संत्रातिषु होमस्नानादिकमन्वय-व्यतिरेकाभ्यां शातातप आह,-

" संकान्तौ यानि दत्तानि हव्य कव्यानि दात्तिः । तानि नित्यं ददात्यर्कः पुनर्जन्मनि जन्मनि ॥ रवि-संक्रमणे पुण्ये न स्नायाद्यदि मानवः । सप्तजनमसु रोगी स्याद् दुःख-भागीह जायते"—इति । स्नानदानादिविध्यङ्गभूते संकान्तिकाले मुख्यकलपस्यासंभवादनुः

कल्प एवादर्त्तव्यः । तदाह देवलः,---

" संकान्ति-समयः सहभो दुर्ज्ञयः पिशितेक्षणैः । तद्योगादप्यधश्रोध्वं त्रिंशन्नाडचः पवित्रिताः"—इति ।

देशाव्यवधानादत्यन्तसंश्चिष्टयोः पूर्वोत्तर-राश्योर्मध्ये सर्द्यः पूर्वराशि पारत्यज्य यावता काळळेशेनोत्तरराशि प्रविशति, स . छेंगो योग-दृष्टिं विना मांस-दृष्ट्या दुर्लक्ष्यः । अतोऽनुष्टाने सुख्य-संकान्तिकालासम्भवात् संकान्ति-संबन्धिनौ पूर्वोत्तरकालौ प्रही-तव्यौ । संकान्तेः पूर्वोत्तरयोः कालयोरेकैकस्मिश्चिशद्धदिकाः युण्याः,-इति सामान्येनोक्तम् । तत्र विशेषमाह वृद्धवसिष्ठः,--

" अतीतानागते पुण्ये द्वे उद्गद्शिणायने । त्रिंशत्कर्कटके नाडचो मकरे विशतिः स्पृता"—इति ।

उद्गयनमतीतं सत्पुण्यं भवति, दक्षिणायनमनागतं पुण्यम् । त्रिंकादित्यादिना तदेव स्पष्टीकियते । कर्कटारूयाद् दक्षिणायनात् **आचीनास्त्रिश**द्धदिकाः पुण्याः । मकराख्यादुत्तरायणादूर्ध्वकालीना विश्वतिघटिकाः पुण्याः । बृहस्पतिर्राप,-

ø

" अयने त्रिज्ञातिः ॥ पूर्वो मक्ते विज्ञातिः पराः । वर्त्तमाने तुलामेषे नाष्डचस्त्रमयतो दशः ''—इति । न चात्र त्रिज्ञद्धटिका-वादिना सामान्यवचनेन विरोधः शङ्कनीय सामान्यवचनस्याभ्यनुज्ञा-परत्वात् । विशेषवचनोक्तो घटिका-संके एव प्रशस्तः.

" या याः सन्निहिता नाडचस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मृताः"-इति देवलेनोक्तत्वात् । केनापि निमित्तेन सन्निहित-चटिः स्यतुष्ठानासम्मवे त्रिशह्यद्विकाः परमायधित्वेनाभ्यतुज्ञायन्ते । प शीतिषु ततोऽपि दीर्घमयधिमाह वृद्धवसिष्ठः,—

" पडशीत्यामतीतायां पष्टिरुक्तास्तु नाडिकाः "-इति ।

विष्णुपद्यां प्रशस्तकालं स एवाह,---

" पुण्यायां विज्ञुप्ताश्च प्राक् प्रशादिष पोड्य "—इति संकान्तीनां पूर्वेत्तरी पुण्यकाहो निर्णाती । ताश्च संकान्त कदाचिदिह मवन्ति कदाचिद्रात्री मवन्ति । तद्वेदादनुष्ठान भेद इद्धविद्यः,—

' आह्न संक्रमणे पुण्यमद्दः कृत्सं प्रकीतितम् । रात्री संक्रमणे भानोदिनार्द्धं स्नान-दानयोः ॥ अर्द्धरात्राद्धस्तिस्मन् मध्याह्नस्योपिर क्रिया । ऊर्ध्वं संक्रमणे चोर्ध्वस्यात्महर-द्वयम् । पूर्णे चेद्धरात्रे तु यदा संक्रमते रविः ॥ प्राहुर्दिनद्वयं पुण्यं सुक्त्वा मकर-कर्कटी "—इति ।

श्रीहारनक्ष्य चुण्य चुल्या नगरनात्वा हरणा श्रीहारनक्ष्य चुण्यत्वं, च्या कृत्सस्याहः पुण्यत्वं, स्क्रान्तिभैवति, तदा कृत्सस्याहः पुण्यत्वं, स्क्रमणे पूर्वोत्तर-दिनोध्वेयोः पुण्यत्वं विद्यता वचनेनार्थः स्नानदानादिकं प्रतिषिध्यते । एवं सत्युदयानन्तरभाविति द्वं यने पूर्वभागे प्राह्मस्यं वाधित्वोत्तरभागेऽनुष्ठानं भवति । अस् आचीनक्षण-माविन्युत्तरायणे चोत्तर-भाग-प्राह्मस्यं परित्यज्य

विशति,—इति वि० पुस्तके पाठः ।

भागेऽनुष्टातव्यम् । उत्तर-भाग-प्राहास्यन्तु मध्याह्वादि-संक्रमण-विषयम् । तत्राहन्येव हेयोपादेययोः पूर्वोत्तरभागवोः सम्भवात् । अनेनैव न्यायेन कर्कटेऽपि मध्याह्माविनि पूर्वभाग-प्राहास्यं भवित । अस्तमयप्राचीन-भाविषु पड्योतिसुखेष्वप्युत्तरमाग-प्राहास्त्यं परित्यज्य मकरन्यायेन पूर्वभाग-प्राहास्त्यं विधातव्यम् । उत्यानन्तरभाविषु तेषु वचनान्तराविरोधेनोत्तरभाग एवानुष्ठान-सम्भवात्तिहरुदं पूर्वभाग-प्राहास्त्यं न विधीयते । उत्यमनाप्राहास्त्यं नाध्यते । उत्यमनास्त्राविषु पूर्वं प्राप्ताहास्त्यं वाध्यते,—इति विवेकः । अस्तमयप्राप्तेषु तेषु उत्तरभागप्राहास्त्यं वाध्यते,—इति विवेकः । एतहवनानुसरिण यस्य संक्रमणस्य यस्तिन् भागेऽनुष्टानं तस्मिन्नेव मागे व्यवहिता नाड्यः पुण्याः, ईष्तसिन्नाहिताः पुण्यतराः, अस्यन्तसिन्निहिताः पुण्यतमा द्रष्टव्याः ।

यदा रात्री भानीः संक्रमणं भवति, तदा तस्या रात्रेः पूर्वस्य चोत्तरस्य वा दिनस्याद्धं प्रहर-द्वयं स्नान-दानयोः पुण्यम् । क्रुत्र पूर्व-दिनं क्रुत्र परिदेनमिति विवसायां तदुभयम् अधरात्रादिति वचनेन व्यवस्थाप्यते । रात्रेरद्धमद्भरात्रः, द्वितीयप्रहरस्य चरमविद्यत्त तृती-यप्रहरस्य प्रथमविद्यत्तरेये विद्याद्धस्योगरित- प्रहरस्ये प्रस्ता न्याद्ध्यं, स्त्रमणे सति पूर्वदिनमध्याद्धयं प्रस्त्र प्रस्त्ये क्रिया कार्य्या । अद्भरात्राद्ध्यं संक्रमणे सति उत्तरकालीनाहुद्यादृद्धं प्रहरस्यं पुण्यम् । पूर्णेऽधरात्रे घटिकाद्धयं संक्रान्ती पूर्वात्तरिनद्धयं क्रुत्स्त्रं पुण्यम् । तदुक्तं भविष्योत्तरेऽपि,—

" संक्रमस्त निशीये स्यात् पङ्यामाः । संक्रान्ति-कालो विज्ञेयस्तत्र स्नानादिकखरेत् "—इति । अत्रेयं व्यवस्था । अर्द्धरात्रे यदापडशीतिः स्यात्, तदानीमेतद्व-चनात्तसारेण पूर्वोत्तरदिनद्वयस्य युण्यसाद् यद्ययौष्टिको विकल्पः प्राम्नोति, तथाप्युत्तरिदेने षष्टिघटिका-प्रतिपादक-प्रातिस्वक-वचना-नुप्रह-खाभात्त्रवानुष्ठावच्यम् । विद्युत्रयोर्षिच्छुपदेषु च प्रातिस्विक-वचनं न नियामकम्, तस्य वचनस्य पूर्वोत्तरभागयोः सामान्येन् प्राश्नस्य-प्रतिपादकलात् । प्रकृतवचनं पूर्वोत्तरिदेने साम्येन विधन्ते । तस्मात् पूर्वस्मिन्नुत्तरिसम् वा स्वेच्छयाऽनुष्ठानमिति विकल्प्यते । अयनयोस्तु प्रकारांतरं वश्यते ।

अयनव्यतिरिक्तासु दशसु संकान्तिषु मध्यरात्रादृध्वे प्रवृत्तासु परेखुरनुष्टानामेत्यत्र न कोऽपि सन्देदः । अर्द्धरात्रात् पूर्व्व प्रवृत्तासु तासु दशसु मध्ये पडशाित-व्यतिरिक्तानां पण्णां पूर्व्वदिनेऽनुष्टान मित्यत्रापि नास्ति सन्देदः । पडशीत्यां तु प्रकृतवचनेन पूर्वेद्यरनु ष्टानं प्राप्तम्, पष्टिघटिका-प्राशस्त्य-प्रतिपादक-प्रातिस्विकत्यनेन परेखुः प्राप्नोति । अतः सन्देदे सति पूर्वेद्यरनुष्टानमिति निर्णयं द्रष्टव्यः । कुतः १

"विष्णुपर्या धनुर्मीनस्युकःन्यासुक्ष वे यदा । पूर्वोत्तरगतं रात्री मानोः संक्रमणं भवेत् ॥ पूर्वोत्ते पञ्च नाडचस्तु पुण्याः प्रोक्ता मनीपिभिः । अपराह्ने तु पञ्चेव श्रीते स्मार्ते च कमीण ''—इति ।

स्मृतः । यदा रात्री पूर्वभाग-गतं विष्णुपदी-पडशिति-संक्रमः भवेत्, तदा पूर्वेद्युरपराह्ने पश्च नाडचः प्रण्याः। उत्तरभाग-मृते तत् संक्रमणे परेष्युः पूर्वाह्ने पश्च नाडचः प्रण्याः। न चैवं सति महरद्वः पुण्यत्वविरोधः —हित वाच्यम् । पश्चनाडिकः-चचनेषु पुण्याः क्यस्य विविश्वतत्वात् । अतः महर-द्वय-वाक्यं पुण्यमात्राभिन्नायम् एत्तिसन्नेव विषयं देवीपुराणे पटचते,—

" असम्पूर्णेऽर्द्धरात्रे तु उद्येऽस्तमयेऽपि च । मानार्द्धं भास्करे पुण्यमपूर्णे शर्वरीदले ॥

भृगुः कन्यासु,—इति वि० पुस्तके पाठः ।

अद्धरात्रे त्वसम्पूर्णे दिवा पुण्यमनागतम् । सम्पूर्णे उभयोक्षेत्रमतिरिक्ते परेऽहिने ''—इति ।

अत्र भारकरशब्देन सूर्ययुक्तं दिनप्रुपळक्ष्यते यद्वा, भारकरश-ब्दो न सूर्ये रूढः कि तु यौगिकः, भासं करोतीति ब्युत्पत्ति-सम्भ-वात् । तथा च, सूर्य इव दिनेऽपि मास्करशब्दो सुख्यः । तस्यापि भासं प्रत्यधिकरणकारकत्वात्। भास्करे दिवसे विद्यमानं \* प्रहरचतु-ष्ट्यं, तस्यार्द्धं प्रहरद्वयम् । आदित्यास्तमयस्योपरितन आगामिसूर्यो-द्यात्प्राचीनः काळो रात्रिः । उदयोगरि अस्तमयात्प्राचीनः काळो ।**दिनम् ।** उद्यास्तमयाकालौ संधिरूपतया प्रोक्ताभ्यां रात्रि-दिवसाभ्यां पृथक्, --इत्येके। रेखामात्रस्यापि सूर्यमण्डलांशस्य दृश्यमानतया दिवसान्तः पातिनौ, --इत्यपरे । सर्वथाऽपि न रात्रौ तयोरन्तर्भावः । सा च रात्रिखेथा भिचाते; मध्यवर्त्तिघटिकाद्वयात्मक एको भागस्तरमा-त्पूर्वीत्तरी द्वी भागी । तत्र, पूर्वभागः, असम्पूर्णेऽद्धरात्रे,-इत्यनेन विवक्यते। तस्मिन् यदा संक्रान्तिस्तदानीं सुर्यास्तमये प्रत्यासन्न यतपूर्वदिनस्योत्तरार्द्धं ततपुण्यम् । अपूर्णे शर्वरीदले,-इत्यनेनार्द्धरा-त्रादनन्तरभावी रात्रिभागो विवक्षितः । पूर्वात्तरयोर्निशादलयोरेकैकः स्याः घटिकाया अर्द्धेरात्रकालाईस्य पृथकृतत्वादसम्पूर्तिखगन्तव्या। तास्मन् घटिकान्यूने परभागे यदा संक्रान्तिस्तदानीं भाविस्यादये मत्यासन् दिनाई पुण्यम् । अयमेवार्थो द्वितीयश्लोके प्रपश्यते । घटिकान्यूनत्वे नास्त्रमपूर्णार्द्धरात्रे पूर्वभागे यदा संक्रमणं अवति, तदा यद्यपि दिवा संक्रमणमनागतं, तथापि तस्य दिवसस्य उत्तराईं पुण्यं, यदा सम्पूर्णेऽर्द्धरात्रे घटिकाद्वयात्मके निशीये संक्रमणं भवेत्तदानीं पूर्वीत्तरयोदिनयोः पुण्यत्वं ज्ञेयम् । अतिरिक्ते परभागे संक्रान्ती परेऽहृनि पूर्वार्द्ध पुण्यम् । देवलोऽपि,-

" आसम्मसंक्रमं पुण्यं दिनाई स्नानदानयोः । रात्रो संक्रमणे भानोदिंगुनत्ययने दिने "—इति ।

मानं प्रमाणं,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

कल्पनाः मेपादीनां द्वादशैव समाख्याताः । तासु द्वादश-संक्रातिछेबेका मन्दादिभिनांमभिव्यवहार्य्या । तानि च नामानि नक्षत्रविशेषोपजीवनेन प्रवृत्तानि । तद्यथा धुवेषु नक्षत्रेषु प्रारच्या संक्रानितमन्दा । एवं सृद्धक्षिप्रादिनक्षत्रेषु प्रारच्या संक्रान्तिः क्रमेण
मन्दाकिनी-ध्वांद्यादिनामभाग्मवि । रोहिण्युत्तरात्रयं चेति चत्वारूवतानि नक्षत्राणि धुवाणि । रेवति-चित्रा-ऽनुराधा-स्नगशीणि चत्वानि सृद्गि । इस्ताधिनीपुष्याभाजिकक्षत्राणि चत्वारि क्षिप्राणि ।
मरणी पूर्वान्त्रयं मद्या चेत्येतानि पञ्जोप्राणि । अवण-पुनवेषु-शतमेमवक्-धनिष्ठा-स्वात्याख्यानि पञ्ज चर्याणि । आक्ष्रा-मुलाद्वीउपेष्ठानि चत्वारि कृराणि । कृतिका विशाखा-धिन्याख्यानि
मिश्राणि । संयं सप्तथा नक्षत्र-व्यवस्था ज्योतिर्प्रन्थे सुदूर्त्विधानसारे पठिता,—

" क्षिप्रश्च स्थिरसुश्च दारुणं चरमेवच ।
मृद्ध साधारणं ऋक्षं सप्त मेदाः प्रकीतिताः ॥
कराश्विनी वाकपितमं तथाऽभिजिछघूनि पुण्ये गमने विभूषणे ।
हिरण्यगर्गाधिपसुत्तरात्रयं
ध्वारूयमेतसि तथाऽनुनामतः ॥।
युतम्मरण्या सह पूर्विकान्त्रयः
मघा तथोशारूयगिदं म-पञ्चकम् ।
सुजङ्गमं नैकंतमेन्द्रमाद्री
भवन्ति तीक्णानि हि तानि सर्वेदा ॥
चराणि पञ्च श्रवणं पुनर्वस्
जलेशमं वासवमानिलं तथा ।
मृतृनि पीष्णां सुरवर्षकीश्वरं
तथाऽनुराधाऽमृतर्हिम-दैवतम् ॥

 <sup>#</sup> नवामुनामृतम्,—इति मु॰ पुस्तके पाठः ।

हुतारानर्क्षेण सह द्विदेव-सुरान्ति साधारण-संज्ञमस्मिन् "——इति ।

यथोक्तनवश्विशेषोपजीवनेन मृहत्तेमन्दादिभिः सप्त-नामभिधृतमेषादिसंज्ञान्तो क्रमेण द्विचतुर्गिरयादि-सप्तविध-संख्या नाड्यः
धुण्याः,—इति यदुक्तं, तत्र नाति सन्देदः,—इत्यस्मिन्नर्थे पारमार्थिक-शन्दः प्रयुक्तः। मन्दायां प्रत्यासन्तं घटिकाद्वयं पुण्यं,
मन्दाकिन्यां घटिकाचतुष्टयस्, ध्याङ्क्यां पृश्वकस्, घोरायां सप्तक्रस्,
महोदय्योमष्टकस्, राक्षस्यां नवकस्, मिश्रितायां द्वाद्मकस् ।
भपसंज्ञानतादुदाहृतः सोऽयं प्रत्यात्र पृवमादिक्षताद्मश्च संज्ञान्तिष्ठ
चतुसन्वयः। देवीपुराणोदाहरणात् प्राचीनप्रन्थे तत्तत् संज्ञान्तिषु
यः पुण्यः कालो निर्णीतस्तिस्तन्तिके देवीपुराणोक्तो द्विचतुरित्यादिकः पुण्यातिश्चय-प्रतिपादको विशेषो द्रष्टव्यः । निर्णीतेषु संज्ञान्त्यादीनां पुण्यकालेषु यन्त्रक्तव्यं स्नानदानादिकं, तत् सर्वमेव
शातातप-यचन-द्वयेनोदाहृतस् । ब्रह्मपुराणेऽपि,—

" तित्यं द्वयेर्यनयोस्तथा विद्युवतिद्वयोः । चन्द्राक्तयोग्रहणयोध्यतीपातेषु पर्वषु ॥ अहोरात्रोषितः स्नानमध्यं दानं तथा जपम् । यः करोति प्रसुन्नात्मा तस्य स्यादक्षयश्च तत् ॥ अयने विद्युवे चैव चन्द्र-सुर्य-प्रहे तथा । कृतोपवासः सुम्नातः सर्वपपिः प्रमुच्चते ''—हति ।

वसिष्ठोऽपि,—

#### शातातपः,---

" अयनादी सदा देयं द्रव्यं नित्यं ग्रहे च यत् । षडद्यीतिमुखे चैव मोक्षे वै चन्द्र-सुरुपयोः ''—इति । डक्तस्य स्नानदानादि-कर्त्तव्यस्य संक्रान्ति-विशेषमुपजीव्य कारू-विशेषमाइ शातातपः.—

" कुरर्यात् सदाऽयने मध्ये विष्णुपद्यां विषुवति । षडद्यीत्यामन्तमागे स्नानादि-विधिमादतः ''—इति ।

गालवोऽपि.--

" मध्ये विद्युवति दानं विष्णुपदे दक्षिणायने चादौ । षडशीतिसुखेऽतीते तथोदयगयने च भूरिफलम् "-इति।

अयनादिषु यत्र यायान्युण्यः कालः पूर्व निर्णीतस्तत्र तावन्तं कालं त्रेषा विभव्य मध्ये विषुवतीत्याच्यगन्तव्यम् । तस्मित्राप् मध्यादिमाने सन्निहितानां नाडीनां पूर्वोदाहृत-चचनेन युण्यतमत्वं द्रष्टव्यम् । संकान्तिषु फलमाह मरहाजः,—

" षडशीत्यां तु यहानं यहानं विद्युव-द्वये । दृश्यते सागरस्यान्तस्तस्यान्तों नैव दृश्यते "—्इति । बृद्धवासिद्यः.—

" अयने कोटिपुण्यं च सहस्रं विदुवे फलम् । पडद्मीत्यां सहस्रं तु फलं विष्णुपदेषु च "—इति । मेषादि-संकान्तयो यस्मिन्दिने भवन्ति तस्मादिनारपूर्वेभ्य एकादः इदिनेभ्यः प्राचीने दिने भेषायनं वृषायनमित्येवं तत्तनामाङ्कितमयनं भवति । तस्मिन्नयने स्नानादिष्ठ पुण्यकालमाह जावालिः.—

" संकातिषु यथाकाळस्तदीयेऽप्ययने तथा । अयने विंशतिः पूर्वा मकरे विंशतिः परा "—इति । मकर-व्यतिरिक्तेकादश-संकान्ति-संबन्धिषु अयनेषु तक्त स्पंकान्तिवत प्रण्यकाळोऽयगन्तव्यः । मकरसंक्रान्ति-संबन्धिनि ायने संक्रान्तिवेळक्ष्यण्यम् । तद्यया । मकरायने प्राचीना विज्ञाते ।टिकाः पुण्याः, मकर-संक्रान्तौ तु पाश्चात्या विज्ञातिघटिकाः एष्याः । न केवळमादित्यस्य संक्रमायने पुण्यकालः, किं तु सर्वे-।।मपि ग्रहाणां नक्षत्र-एशिसंकमं पुण्यकालो भवति । तदुक्तंः योतिःशास्त्रे,—

नक्षत्र-राश्यो रवि-संक्रमे स्युरवीक् परस्ताद्रस-चन्द्र-नाहवः ।
पुण्यास्त्रचन्द्रोधिन्द्रापळेधुगक्षत्र नाडी सुनिभिः सुमोक्ता ॥
नाडचश्चतस्यः सपल्याः कुलस्य
स्वस्य तिस्यः पल-विश्व-युक्ताः ।
\* साद्यीश्वतक्षो घटिकाः पलानि
सुरोस्तु समिव भूगोश्चतक्षः ॥
नाडचः पळेकं, बाटिका स्र्यापितः
पलानि सप्तेव श्रानेश्वरस्य ।
आधन्त-मध्ये जप-होम-दानं
कुर्वक्रवामोति सुरेन्द्रधाम"—हति ।

अयमर्थः आदित्यस्य राशि-नक्षत्र-गमने अवीक् परतश्च पोड-शघटिकाः पुण्यकालः । तथा, चन्द्रस्यापि घटिकैका पलानि त्रयो-दशावीक् परतश्च पुण्यकालः । एवं मङ्गलस्य घटिकाश्चतद्धः पलमे-कञ्च पुण्यकालः। तथा, बुप्तस्य तिस्रो घटिकाश्चत्देश पलानि पुण्य-कालः । बृहस्पतेरपि सार्द्वचतस्रो घटिकाः सप्त प्रलानि पुण्यकालः। शुक्तस्य चतस्रो घटिकाः पलमेकश्च पुण्यकालः। शनैश्चरस्य द्वचशी-तिघटिकाः पलानि सप्त पुण्यकालः। स्कान्दे नागरलण्डे,—

<sup>\*</sup> अभ्यर्थनाडयः पलससयुक्ता गुरोबतसः सपठाश्र छुक्ते । द्विनागनाडयः पलसस-युक्ताः शॅनबरस्याभिहिताश्र पुण्याः,—इति वि॰ पुग्तके पाटः ।

'' एकान्ते ते मया प्रोक्ताः काळाः संकान्तिपूर्वकाः । नैतेषु विचते विद्योश्च यतश्चाक्षय-संब्रिताः ॥ अश्रद्धचाऽपि यदत्तं कुपात्रेभ्योऽपि मानवैः । अकाळेऽपि हि तत् सर्वं सत्यमक्षयतां व्रजेत्"—इति ।

इति संक्रान्ति-निर्णयः।

### अथ ग्रहणं निर्णीयते ।

तत्र बृद्धगार्ग्यः,—

"पूर्णिमा-प्रतिपत्-सन्धे राहुः सम्पूर्ण-मण्डलम् । प्रसते चन्द्रमर्कश्च दर्शमतिपदन्तरे"—इति ॥ तत्र पर्वणोऽन्तमागः स्पर्श-कालः प्रतिपद आद्यो मागो मोक्ष-कालः तहुक्तं ब्रह्मसिद्धान्ते,—

" यावान कालः पर्वणोऽन्ते तावान् प्रतिपदादिभिः ।
रवीन्दुप्रहणानेहा स पुण्यो मिश्रणाद्भवेत्"—इति ।
प्रहणानेहा राहु-प्रहण-कालः । तत्र कर्त्तव्यमाह बृद्धवसिष्ठः,—
" गङ्गातोये + तु सम्प्रासे इन्दोः कोटी खेदेश ।
गवां कोटि-प्रदानेन सम्परदत्तेन यस्फलम् ॥
गङ्गान्नाने तत्फलं स्याद्राहु-प्रस्ते निशाकरे ।
दिवाकरे पुनस्तत्र दशसङ्खयसुदाहृतम् »—इति ।

अस्य श्लोकद्वयस्य प्रथमान्द्रमेथित-पदाध्याहारोण योजनी-यम् । तदाया । इन्दोर्ग्रहणे सम्माते सति गङ्गातोयेऽवगाहनं कोटिगोदानसमं भवति, खेर्ग्रहणे ततो दशग्रणं फलम् । अयमेवार्थे उपरित्तनेनार्द्वत्रयण स्पष्टीकृतः । व्यासोऽपि,—

विद्यतेऽनिष्टं,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । + गङ्गातीरे—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

'' इन्दोर्रुक्षगुणं पुण्यं खेर्दशगुणं ततः। गङ्गातोये तु सम्माप्ते इन्दोः कोटी खेर्दश ॥ गवां कोटि-प्रदानस्य † यत्फलं लभते नरः । तत्फल्लं जाह्नवी-स्नाने राहु-ग्रस्ते निशाकरे ॥ दिवाकरे तु स्नातस्य दशसङ्ख्यमुदाहतम् । चन्द्र-सूर्य्य-प्रहे चैव योऽवगाहेत जाह्नवीम् ॥ स स्नातः सर्वतीर्थेषु किमर्थमटते महीम् "-इति । गङ्गा-व्यतिरिक्त-महानदी-तीये लक्षग्रण-दश्रलक्षग्रुणत्वम् ।

गङ्गातीये तु कोटिगुणत्वम् । ब्रह्मपुराणेऽपि,—

" तिस्रो नद्यो महापुण्याः वेणी गोदा च जाह्नवी।

गां हरीशाङ्किकात्प्राप्ता गङ्गा इति हा कीर्तिताः "-इति । हरिश्चेशश्च हरीशी । आङ्कः पादः, कंशिरः । अङ्किश्च कश्च आङ्क-कम् । हरीशयोरङ्किकम् , तस्मात् ; हरेः पादादीश्वरस्य शिरसश्च गां भूमिम्माप्ता गङ्गा । यद्यपि जाइन्येव ताहशी, न तु वेणी-गोदे, तथापि छत्रिणो गच्छन्तीति न्यायेन जाह्नव्या सह निर्दिष्टयोस्तयो-रिप गङ्गात्वमविरुद्धम् । यद्वा, जाह्नवी-जलमेव केनचि।न्निमित्तेन ब्रह्मिगारे-वाधुगिरयों रुद्धतमिति कृत्वा तयोरिप मुख्यमेव गङ्गात्वम् । तासु गङ्गासु स्नानं सुरूयम् । तदसम्भवे नद्यन्तरेषु स्नायात् । तदुक्तं महाभारते,---

" गङ्गास्नानं पञ्जर्वीत ग्रहणे चन्द्र-सूर्य्ययोः । महानदीषु वाऽन्यासु स्नानं कुर्याचथाविधि "—इति ।

महानद्यो ब्रह्मपुराणे दर्शिताः,---

" गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका। तापी पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिणे तु प्रकीर्तिताः ॥ भागीरथी नर्मदा च यमुना च सरस्वती । विशोका च वितस्ता च विन्ध्यस्योत्तरतस्तथा "-इति ।

<sup>🕇</sup> कोटिसहसस्य,--इति मु॰ पुस्तके पाठः । 📜 गङ्गा इतीह,--इति मु॰पुस्तके पाठः ।

महानद्यसम्मवे जलान्तराण्याह शङ्कः,—

" वापी-कूप-तडागेषु गिरि-मस्रवणेषु च ।

नद्यां नदे देव-खाते सरसीष्ट्रताम्बुनि ॥

उष्णोदकेन वा स्नायाद्यहणे चन्द्र-सूर्ययोः "—इति ।

एतत्सर्वमाभित्रत्याह व्यासः,

" सर्व गङ्गा-समं तोयं सर्वे व्यास-समा द्विजाः \*। सर्वे भूमि-समं दानं प्रहणे चन्द्र-सूटययोः"—इति । उष्णोदकस्यातुर-विषयतं व्याघ्र आहः.—

" आदित्य-किरणैः पूर्तं पुनः पूतञ्च बहिना ।

अतो व्याध्यातुरः स्नायाद् प्रहणेऽप्युष्णवारिणा"—इति । गङ्गा-तोयमारभ्योष्णोदकान्तेषु उत्तरोत्तरस्यातुकल्पत्वमुक्तम् ।

एतदेवाभिप्रेत्योष्णोदकादिषु समुद्रजलान्तेषु उत्तरोत्तरस्य प्राज्ञस्तः भाइ मार्कण्डेयः.—

माह माकण्डयः,—

" शीतमुष्णीदकातपुण्यमपारक्यं परोदकात् । भूमिष्टसुद्धतातपुण्यं ततः प्रस्रवणीदकम् ॥ ततोऽपि सारसं पुण्यं ततः पुण्यं नदी-जलम् । तीर्थ-तीयं ततः पुण्यं महानद्यस्तु पावनम् ॥ ततस्ततोऽपि पञ्चमस्तु पुण्यं पुण्यस्ततोऽस्त्रुधिः"—इति ॥

मास-विशेषेण नदी-विशेषो देवीपुराणेऽभिहितः,—

"कार्चिके प्रहणं श्रेष्ठं गङ्ग-त्यमुन-संगमे ।

मार्गे तु श्रहणं श्रोकं देविकायां महामुने ॥

पीपे तु नर्मदा पुण्या माघे सिन्निहिता शुमा+ ।

फाल्गुने वरणा पुण्या चैत्रे पुण्या सरस्वती ॥

वैशाखे तु महापुण्या चन्द्रभागा सरिद्ररा ।

उथेष्ठे तु कीशिको पुण्या आपाढे तापिका नदी ॥

सब्दों ब्रद्मसमो हिन:,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । + सम्निहिता श्रुता,—इरि मु॰ पुस्तके पाठः ।

श्रावणे सिन्धुनामा तु तथा भाद्रे तु गण्डकी । आश्विने सरयू: श्रेष्ठा तथा पुण्या तु नर्मदा''—इति । अहण-विशेषे नर्दी-विशेषस्तत्रैवाभिहितः,—

" गोदावरी महाष्ठुण्या चन्द्रे राहु-समन्वित । स्ट्यें च राहुणा ग्रस्ते तमोभृते महासुने ॥ नमेदा-तोथ-संस्पर्शे कृतकृत्या भवन्ति हि "—इति ।

### स्नानवत्स्मरणादिष्वपि पुण्यमाह,-

स्मृत्वा शतकतुफ्छं दृष्ट्वाऽब्रिप्टोमजं फ्रस्म् । स्पृष्ट्वा गोमेध-पुण्यं तु पीत्वा सीत्रामणेक्रमेत्। ॥ स्नात्वा वाजिमस्बं पुण्यं मामुयाद्विचारतः । रवि-चन्द्रोपरागं च अयने चोत्तरे तथा''—इति ।

क्षेत्रविशेषमाह,—

" गंगा कतस्वछं पुण्यं प्रयोगः पुष्करं तथा । कुरुक्षेत्रं महापुण्यं राहुप्रस्ते दिवाकरे''—इति । प्रहणे श्राद्धं विहित्तं लिङ्गपुराणे,—

" व्यतीपात-क्षणो यावान् चन्द्र-सूर्य-प्रह-क्षणः । गजछाया तु सा प्रोक्ता पितृणां दत्तमक्षयम्"—इति । महाभारतेऽपि,—

" सर्वस्वेनापि कर्त्तव्यं श्राष्टं वे राहु-दशेने । अञ्जर्वाणस्तु नास्तिक्यात् पङ्के गीरिव सीदति"—इति । ऋष्यश्चेगोऽपि ,—

" चन्द्र-सूर्य्य-प्रहे यस्तु श्राद्धं विधिवदाचरेत् । तेनेव सकला पृथ्वी दत्ता विप्रस्य वै करे "—इति ।

<sup>†</sup> वन्दिका,—इति वि॰ पुस्तके पाठः । \* सन्वर्धवनाशनम्,—इति यु॰ पुस्तके पाठः । ‡ सौत्रामणी जमेत,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

वेष्णुरापि,---

" राहु-दर्शन-दत्तं हि श्राद्धमाचन्द्र-तारकम् । गुणवर्त्वकामीयं पितृणासुपतिष्ठते ''—इति ।

ग्रहणे रात्राविष स्नानादेने निषेधः । तथा च शातातपः,—
" स्नानं दानं तपः श्राद्धमनन्तं राहु-दर्शने ।

" स्नानं दानं तपः श्राद्धमनन्तं राहु-द्शेने । आसुरी रात्रिरन्यत्र तस्मात्तां परिवर्जयेत् "—इति ।

विलः,-

" यथा स्नानञ्च दानञ्च सुरुर्यस्य ग्रहणे दिवा । सोमस्यापि तथा रात्री स्नानं दानं विधीयते "-इति ।

श्राद्धं मुकृत्य कूर्मपुराणे,—

" नैमित्तकृत्तु कर्त्तव्यं प्रहणे चन्द्र-स्टर्ययोः । बान्धवानाश्च मरणे नारकी स्यादतोऽन्यया ॥ काम्पानि चैव श्राह्मानि शस्यन्ते प्रहणादिषु "—इति ।

काम्यानि चैव श्राद्धानि शस्यन्ते ग्रहणादिषु "—इति । बार-विशेष-योगे फलातिशयमाह व्यासः,—

नवस्य-चान क्रांतारस्य साह ज्यातः,
" स्वि-ग्रहः स्ट्येवारे सोमे सीम-ग्रहस्तथा ।
चूडामणिरिति ख्यातस्तदाऽनन्त-फ्ळं मवेत् \* ॥
वारेष्वन्येषु यत्पुण्यं प्रहणे चन्द्र-स्ट्य्येयोः ।
तत्पुण्यं कोटिग्राणितं ग्रासे चुडामणो स्मृतम् "—इति ।
अतिथिमारत्यादिवद्वहणस्यापि श्राष्टकाळत्वमाह मार्कण्डेयः,—
" विशिष्ट-ग्राह्मणे माप्ते स्टर्येन्टु-ग्रहणे दिने ।

" विशिष्ट-ब्राह्मणे प्राप्ते स्टर्थेन्दु-ग्रहणे दिने । जन्मर्क्ष-ग्रह-पीडासु श्राद्धं कुर्यात्तयोच्छ्ये "—इति ।

अत्र श्राद्धं नाचेन, किं तु हेमादिना । तदाह वौधायनः,— " अन्नाभावे द्विजामावे प्रवासे पुत्र-जन्मनि ।

हेम-श्राद्धं सम्रहे च कुर्याच्छूद्रः सदैव हि ''—इति ।

तत्र दत्तमनन्तकम्,—इति वि॰ पुस्तके पाठः ।

ाथा,--

" दर्शे रवित्रहे पित्रोः प्रत्यान्दिक उपस्थिते । अन्नेनासम्भवे कुर्यान्द्रेम्ना वाऽऽमेन वा पुनः ''—हाति \* ॥ गतातपोऽपि.—

" आपदानग्री तीर्थे च चन्द्र-सुरुर्थ-प्रहे तथा। आमआर्द्ध हिनो दयाच्छूद्रो दयात्सदैन हि † ''—इति । शशीचिनोऽपि ग्रहणे सानादि न निषिद्धम्। तथा च बृद्धवसिष्टः,—

" स्ततके मृतके चैव न दोषो राहु-दर्शने । तावदेव भवेच्छुद्धियोवन्मुक्तिने दृश्यते "—इति । इयं च शुद्धिः सर्व-स्मार्च-कर्म-विषया, अविशेषोक्तेः । एतदे-

।भिषेत्य व्याघ्रपद आह,-

"स्मार्जकर्म-परित्यागो राहोरन्यत्र स्वतके । श्रीते कर्मणि तत्कालं स्नातः शुद्धिमवाष्ट्रयात् "—इति ।

यत्तु ग्रहण-निमित्तमाशीचं, तत्स्नानेन निवर्त्यम् । तदुक्तं ब्रह्मा-इपुराणे,—

" आशीचं जायते नृणां ग्रहणे चन्द्र-स्टर्ययोः। राहु-स्पर्शे तयोः स्नात्वा स्नानादी करुपते नरः"—इति ।

इत्रिंशनमतेऽपि,—

"सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहुदश्चेने ।

स्रात्वा कमीणि कुर्वीतं शृतमन्तं विवर्णयेत्"—इति ।

हणस्यायन्तयोः स्रानं विहितं स्पृत्यन्तरे,—

" प्रस्यमाने भवेत्स्नानं प्रस्ते होमो विधीयते ।

मुच्यमाने भवेदानं मुक्ते स्नानं विधीयते''—इति । होमदानवदेवार्घनमपि स्नान-हय-मध्ये कार्य्यम् । तहुक्तं ह्मवेवर्चे,—

तथा इस्यादिः,—'इति '—इस्यन्तो प्रन्थो नास्ति यु॰ पुस्तके। † आमश्राद्धं ज्याँत हमश्राद्धमथापि वा,—इति वि॰ पुस्तके पाठः।
 १९

" स्नानं स्यादुपरागादी मध्ये होमः सुरार्चनम्"—इति । तत्काळे स्वापादिकं न ऊर्य्यात् । तदुक्तं शिवरहस्ये,— " सुर्य्येन्दु-ग्रहणं यावत् तावरक्तयोजपादिकम् ।

स्थ्यन्दु-प्रहण यावत् तावत्क्षयाज्ञमा।वृक्षम् । न स्वपेज च सुङ्गीत स्नात्वा सुङ्गीत सुक्तयोः''—-इति । मोक्षानन्तरमावि यत्स्नानं तस्य शुद्धचर्यतया तत्सचैलं विधेयम् । तदाह बृद्धवासिष्ठः,—

" सर्वेषामेव वर्णानां स्त्रकं राहुदर्शने । सचैछन्तु भवेत् स्नानं स्त्रकान्नश्च वर्जयेत् "—इति । प्रहणकाछे ततः पूर्वं वा यावत् पकं तत्स्रतकान्नं, तत्तु पश्चादिष न सुञ्जीत । आदिमध्यावसानेषु यद्यद्विहितं, तस्य फलातिशय उक्तो ब्रह्मपुराणे,—

" उपमर्दे छक्षगुणं ग्रहणे चन्द्र-सूर्य्ययोः । पुण्यं कोटिग्रणं मध्ये गुक्तिकाले त्वनन्तकम्"—इति । अत्र ग्रहणे यहानं तत्सुपात्रे कर्त्तन्यम् । तद्धक्तं महाभारते,— " अयने विशुवे चैव ग्रहणे चन्द्र-सूर्ययोः ।

पात्रभूताय विप्राय भूमि द्यात्सदक्षिणाम् "-इति ।

पात्रलक्षणमाह याज्ञवल्कयः,—

" न विद्यया केन्नल्या तपसा वाऽपि पात्रता । यत्र वृत्तमिमे चोभे तिह्य पात्रं प्रकीर्तितम् "—इति । पात्रे मुख्यानुकल्पावाह बीधायनः\*,—

"श्रोत्रियोऽश्रोत्रियो वाऽपि पात्रं वाऽपात्रमेव वा । विप्रस्रुवोऽपि वौ विप्रो ग्रहणे दानमहेति'—इति ।

कात्यायनः,—इति वि० पुस्तके पाठः ।

१ इतं, " गुरुगुजा शुणां सार्थ शाँचमिनिव्यनिमहः । प्रवत्तेनं हितानाव तासार्थं इत्तमुख्यते ।।"—द्युक्तकस्थमर् । १ पित्रवृत्ती मात्राणवृतः । स च मात्राणतासारा क्यांति न तु मात्राणवृतः । ततुक्तम् । " धर्मकर-मीविहोनच्य मात्रीर्थ्वेतिव्यवितः । अर्थाति मात्राणव्यति स्वेवी मात्राणवृत्तः ॥ "—द्वते ।। " मार्थाचानिवर्त्तवर्धिक्तव्य निवतनतः । नाध्याचवित नार्थति स्वेवी मात्राणवृतः ॥ "—द्युक्तव्यक्षणे वा । अत्र भूभिवद्रवादीन्यपि देयानि । तदुक्तं महाभारते,— '' भूभिर्गावः सुवर्णं वा धान्यं वा यद्यदीप्सितम् । तत्सर्वं त्रहृणे देयमातमनः श्रेय इच्छता ''—इति । प्रतिग्रहीतु-भेदेन फ्रष्ट-तारतस्यं दक्षेणोक्तम् ,—

" सममज्ञाह्मणे दानं हिंगुणं त्राह्मणहुवे ।
श्रीत्रिये शतसाहस्यं पात्रे त्वानन्त्यमश्रुते'—इति ।
आहि सुर्यग्रहणं रात्रे। चन्द्रप्रहणाभिति हि प्रसिद्धिः सार्वजन् नीना, ताहरो प्रहणे यहक्तव्यं तहक्तम् । यत्तु काळ-विपयोसेन प्राप्यमाणं ज्योतिःशास्त्रमात्र-प्रसिद्धं प्रहणं, तत्र स्नानादिकं न कर्षे-व्यम् । तहक्तं निगमे,—

" सूर्यं प्रहो यहा रात्री दिवा चन्द्रप्रहस्तथा । तत्र स्नानं न कुर्वीत तद्यादानश्च न कचित् "—हित । प्रस्तास्तमये जावालिराह,—

" संकान्ती पुण्यकाळस्तु पोडग्रोभयतः कला । चन्द्रसूर्योपरागे च याबदर्शन-गोचरः "—्रति । प्रस्तस्यास्तमनपर्यन्तं दर्शन-गोचरत्वात्तावान् पुण्यकाळो भवति । प्रष्टणे भोजन-च्यवस्थामाह मनुः,—

" चन्द्र-सूर्य्य-प्रहे नाद्यादद्यात्स्रात्वा विमुक्तयोः । अमुक्तयोरस्तगयोर्द्धया स्नात्वा परेऽहनि "—इति ।

ग्रहे प्रहणकाले । स्पर्शमारभ्य मोक्षपर्यन्तो ग्रहणकालः । तस्मिनकाले न भुज्जीत, किं तु राहुणा चन्द्रस्टर्ययोधेक्योः सतोः पश्चात्स्वात्वा भुज्जीत । यदा तु प्रस्तास्तमयस्तदा परेद्यविंकुक्ती ती हष्ट्रा भुज्जीत । न केवलं ग्रहणकाले मोजनामावः, किं तु ग्रहणा-त्रागपि । तदाह व्यासः,—

'' नाचात्सूर्य्य-प्रहातपूर्वमित सायं शारी-प्रहात् । प्रहकाले च नाशीयात्स्रात्वाऽशीयाद्विसक्तयोः ॥ . मुक्ते शशिनि सुझीत यदि न स्यान्महानिशा । अमुक्तयोरस्तगयोरचाद्ददृष्ट्रा परेऽहनि ''—हतिः पूर्वकाल-भोजन-निषेधे विशेषमाह वृद्धवसिष्टः,—

" ब्रहणन्तु मवेदिन्दोः प्रथमादाधियामतः । अञ्जीतावर्त्तनातपूर्व पश्चिमे प्रथमादधः ॥ रवेस्त्वावतेनादुर्ज्ञ अवागेव निशीयतः । चतुर्थे प्रहरे चेत्स्याचतुर्थेप्रहरादधः "—इति ।

रात्री प्रथमयामादृष्वं चन्द्र-प्रहणश्चेत्, आवर्षनान्यस्याह्नाटृष्वं धुञ्जीतः रात्रि-पश्चिमयामे च रात्रि-प्रथम-यामाद्वारमुञ्जीत । अह्न-स्तृतीयमहरे चेद्रविम्रहस्तदा पूर्वदिनस्याद्धरात्रात्राम्युञ्जीत । अह्नश्च-द्वर्थमहरे रिव-महणश्चेद्रात्रेश्चतुर्थमहराद्धो सुञ्जीतेत्यर्थः । निज्ञीथो मध्यरात्रः । हाज्ञि-महण्ये याम-त्रयेण व्यवधानमपेक्षितम्, सूर्य-म्रहणे याम-चतुष्टयेनीतं तात्पर्यार्थः । तथा च चृद्धगोतमः,—

" स्टर्यं महे तु नाश्रीयात्पूर्वं याम-चतुष्टयम् । चन्द्र-महे तु यामांस्त्रीनवालवृद्धातुरैविना ''— इति । बालवृद्धातुर-विषये मतस्याः,—

" सायाद्वे ग्रहणं चेत्स्यादपराह्ने न भोजनम् । अपराह्ने न मध्याद्वे मध्याद्वे न तु सङ्गवे । भुञ्जीत सङ्गवे चेत्स्यान पूर्वं भुजिमाचरेत् ''—इति ।

समर्थस्य तु भोजने प्रायश्चित्तमुक्तं कात्यायनेन,— " चन्द्र-सूर्यप्रहे भुक्त्वा प्राजापत्येन शुद्धचाति ।

तिसम्बेद दिने सुक्त्वा त्रिरात्रेणेव सुद्धचति "—इति ।

शशि-प्रहे याम-त्रयस्यापवादमाह बृद्धवसिष्ठः,— " प्रस्तोदये विधोः पूर्वं नाहर्मोजनमाचरेत् ''—इति । प्रस्तास्त्रमये विशेषमाह सृग्धः,—

'' ग्रस्तावेवास्तमानन्तु रवीन्दू प्राप्नुतो यदि । परेद्युरुद्ये स्नात्वा शुद्धोऽभ्यवहरेत्ररः \* "-इति । बृद्धगाग्योंऽपि,—

'' सध्न्याकाले यदा राहुर्प्रसते शश्चि-भास्करी । तदहनैव भुझीत रात्रावि कदाचन "-इति ।

विष्णुधर्मीत्तरेऽपि,-

" अहोरात्रं न भोक्तव्यं चन्द्र-सूर्य्य-प्रहो यदा । मुर्क्ति दृष्टा तु भोक्तव्यं स्नानं कृत्वा ततः परम्"—इति । नतु, मेघाचन्तर्ज्ञाने चाक्षुपं दर्शनं न सम्भवतीति चेत्। न, दर्शनशब्देन शास्त्रीय-ज्ञानस्य विवक्षितत्वात् । तदाह वृद्धगौतमः,—

'' चन्द्र-सूर्य्य-प्रहे नाद्यात्तस्मिन्नहनि पूर्वेतः ।

राहोर्विमुक्ति विज्ञाय स्नात्वा कुर्वीत भोजनम् "-इति । एवं तार्हें, परेरुद्यात्प्रागिप शास्त्र-विज्ञान-सम्भवात, तदैव मोजनं प्रसज्येत । तन्न । " परेद्युरुद्येऽभ्यवहरेत् " " न भोक्तव्यम् ''-इति वचन-द्वयेन तदमसक्तेः यत्तु स्कन्दपुराणे,-

" यदा चन्द्र-ग्रहस्तात, निशीथात्परतो भवेत् । भोक्तव्यं तात, पूर्वाह्ने नापराह्ने कथश्वन "-इति ।

यच,--

" पूर्व निशीथाद्धहणं यदा चन्द्रस्य वै भवेत् । तदा दिवा न कर्तव्यं भोजनं शिखिवाहन "-इति । तिद्दं याम-त्रयाभिपायम्।''चन्द्र-प्रहे तु यामांस्त्रीन् ''—इति वेशेषस्य वृद्धगीतमेनाभिधानात् । पाप-शय-कामो ग्रहण-दिनमुप-ासेत तदाह दक्षः,-

" अयने विषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । अहोरात्रोषितः स्नातः सर्वपापैः प्रमुच्यते "-इति ।

पुत्री तु नोपवसेत् । तदाह नारदः,-

तयोः परेग्रुष्ट्ये स्नात्वाऽभ्यवहरेत्तरः—इति वि०पुस्तके पाठः ।

" संक्षान्त्याषुपवासश्च कृष्णेकादाशि-वासरे । चन्द्र-सुर्ध्य-प्रहे चैव न कुरर्यात्पुत्रवान् गृही ''—हित । तस्य प्रतिषिद्धे उपवासे भोननकाळः स्मृत्यन्तरे दार्शेतः—

तस्य प्राताषद्ध उपवास साजनकाठः स्मृत्यन्तरं दाशतः—

"सायाद्वे सङ्गवेऽश्रीयाच्छारदे सङ्गवाद्धः ।

मध्याद्वे परतोऽश्रीयाचोगवासो रवेर्ग्रदे "—इति ।

ग्रारदोऽपराद्वः " यदाऽपराद्वोऽथ शारदः "—इति श्रुतेः, \*।

सस्तास्तमये तु प्रत्रिणोऽस्युपवास एव । " अहोरात्रं न मोक्तववस् "—इति भोजन-प्रतिषधात् † "।।

इति श्रीमायवीये कालनिर्णये ग्रहण-निर्णयः । समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

"तस्य '—इत्यादिः 'श्रुतेः '—इत्यन्ते। प्रन्थो नास्ति वि० पुस्तके । † अत्र
 "विष्णुसातातपौ,—

नावाश्वन्द्रप्रहात् पूर्व्यमिह्नं साथं रविष्रहात् । प्रदेकाले च नाशीयात् स्नात्वाऽश्रीयातु मुक्तयोः ॥ मुक्ते शशिति भुक्तीत चिदं न स्थान्महानिशा । हृद्वा ज्ञात्वा परेयुस्तु प्रस्तास्तमितयोस्तयोः ॥

मरस्यपुराणे,—

चन्द्रसूर्वैप्रहे नावादवात् झाखा तु मुक्तवोः । प्रस्तवोरस्तं गतवोद्देष्ट्रा झाखा परेऽहनि ॥ '' इखिकः पाठः वि० प्रस्तके ।

१४/८।१६.

पुस्तक पिछनेका विकाना— गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, "छक्ष्मीवेंकटेश्वर" छापाखाना, कल्याण—मुंबई.

# महामहोपाध्यायश्रीमदमृतनाथविरचित

## कृत्यसारसमुचय।

इस पुस्तकमें चैत्र आदि बारह महीनोंमें जो जो कृत्य किये जाते हैं उनका विस्तृत वर्णन किया है. पहले चैत्र-कृत्य अर्थात् वारुण्यादिानिर्णय, प्रतिपद्देवीपूजा, छौहिता-स्नान, रामनवमी, वैशाखमें त्याज्योंका वर्णन तथा अक्षय-ततीया, ज्येष्ठमें दशहरा, आषाढकृत्य, श्रावणकृत्य, नाग-पश्चमी, रक्षाबंधन, बहुलापूजा, जन्माष्टमी, महालक्ष्मीपूजा, क्रजोत्पाटन, हरितालिका, भाद्रपदश्रह्मचतुर्थी, सूर्यपष्ठी, दुर्गोष्टमी, अनंतव्रत, अगस्त्यर्घदान, शस्त्रादिहतश्राद्ध, महालक्ष्मीपूजन, जीवत्युत्रिकाष्टमी, गजच्छाया, श्राद्धकाल, खंजनुदर्शन, चंडीपाठ, सप्तमीनिर्णय, महाष्टमीनिर्णय. अपराजितापूजा, यात्राविजयद्शमी, शमीग्रहण, कोजागरी: ह्विष्यविचार, आमिषविचार, अमावास्यादिकृत्य, उल्का-भ्रमण, दीपदान, यमदितीया, चित्रगुप्तपूजा, एकादशी-निर्णय, हरिवासर, नवात्रमक्षण, अर्धोदय, कौशिकीस्नान. गणेशचतुर्थी, श्रीपंचमी, भीष्माष्टमी, सीतोत्पत्ति, रात्रि. नक्तव्रत, गोविंदद्वादशी, होलिका आदि कत्योंका वर्णन किया है. फिर ग्रहणविचार तथा संक्षेपसे सब आह्निकनाभी वर्णन किया है. फिर सतीविधान. विधवास्त्रीधर्म सब प्रकारके अज्ञौच आदिका वर्णन, विविध क्रिया, वृपोत्सर्गोदिदान, संस्कार, तीर्थश्राद्ध, गयाविधि, काशीवासफल आदि कतिपय विषयोंका वर्णन भली भांति किया है. यह प्रन्थ संस्कृत है. कीमत १२ आना.

## महादेवभड़विरचित मृहूर्तदीपक।

महादेवकविविरचित टीकासमेत.

वेद्के छः अंगोंमेंसे सर्वोत्तम अंग नेत्रसंज्ञक ज्योति पहीं हैं, जिसको प्राचीन ऋषियोंने सिद्धांत (गणितग्रंथ) संहिता (सुहुत आदि) होरा (जातक ताजिक आदि कालेकों हैं शित स्मार्व कर्म सिद्ध नहीं होता. छोटेसेमी छोटा वैदिक कार्य क्यों न हो उसके लियो हुद्दविषयके ग्रन्थमी कोर वैदिक कार्य क्यों न हो उसके लिये सुदूर्वविषयके ग्रन्थमी अनेक छप चुके हैं परन्तु यह सुदूर्वविषयके ग्रन्थमी अनेक छप चुके हैं परन्तु यह सुदूर्वविषयक छोटासा ग्रन्थ श्रीमहादेवभद्दने लोकोपकारके लिये स्वय्थरा और ज्ञाईल अधिकारके स्वर्ध श्रीमहादेवभद्दने लोकोपकारके लिये स्वय्थरा और ज्ञाईल विज्ञीहित आदि छन्दोंमें बहुतही उत्तम बनाया है, इसमें आवश्यकीय सभी सुदूर्व द्वाये गये हैं. इसकी महादेव कविने विस्तृत टीकाभी को है. यह ग्रन्थ छोटा है परंतु बडे र ग्रन्थोंका काम देता है. कीमत ४ आना.

पुस्तक मिछनेका ढिकाना— गङ्गाविष्णु श्रीक्विष्णदास, छक्ष्मीवेंकटेश्वर ' छापाखाना, कल्याण—मुंबई.